



Satya Vrata Sharti M.A. Sta.



Satya Vrat Shestri

Bombay Sanskrit Series No. XXVII.

# MUDRÂRÂKSHASA

BY

## VIS'ÂKHADATTA,

WITH THE COMMENTARY OF DHUNDHIRÂJA.

EDITED

With Critical and Explanatory Notes

BY

KÂSHINÂTH TRIMBAK TELANG, M.A., LL. B., C.I.E.

Sometime Senior Dakshina Fellow, Elphinston College; Judge, High Court, Bombay.

Fifth Edition.-1,000 Copies.

REVISED BY

Professor V. S. GHÂTE, M. A. DECCAN COLLEGE, POONA.

PUBLISHED

BY

TUKARAM JAVAJÎ,

PROPRIETOR OF THE "NIRNAYA-SAGAR" PRESS.

Bombay.

1915.

Price One Rupee and Fourteen Annas.

55.168 W. W.

Published by Tukaram Javaji and Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the Nirnaya-sagar Press, 23, Kolbhat Lane, BOMBAY.

#### PREFACE

TO

#### THE FIFTH EDITION.



In this edition, the text has been materially revised, especially as the edition of the play by Prof. Hillebrandt has been consulted throughout, and all the new readings found therein have been given in the footnotes, marked as H. In several places, the reading in the text of the last edition has been abandoned in favour of another reading decidedly better. Thus for instance on p. 54, भास्करदत्त takes the place of पृथु, as the former is more in conformity with ईश्वरदत्त and विशाखदत्त. So also on p. 91, the speech of Chandanadasa which was prose in form in all the previous editions, has been here put in a metrical form. (See Verse 21 beginning with चाणक्किम अकरूणे etc.). On p. 94, the second speech of Chandanadasa has been retained in the same form as before, but its conjectural metrical form has been given in the footnote. The same is the case with p. 297, where also the speech of Chandanadâsa beginning with अम्हारिसाणं वि etc. though retained in the text, in the prose form, has its conjectural metrical form given in the footnote. On p. 215, the verse पुक्रगुणा तिथी etc. put in the mouth of Kshapanaka is evidently defective from the metrical point of view, but the new reading given in the footnote i. e. the insertion of the word भोदि after the words एक्क्युणा and चरगुणे, makes it alright. These illustrations are enough to give the reader an idea of the textual alterations made in the edition. The additions and alterations in the notes, very few indeed, have been indicated by rectangular brackets [ ].

V. S. G.

#### CRITICAL NOTICE.

( FIRST EDITION. )

THE present edition of the Mudrârâkshasa is based upon nine different copies, eight of which are manuscript copies, and one printed. These seem to fall roughly into two groups, the one containing those denoted by the letters A., P., M., R., and K., and the other those denoted by the letters B., E., N., G. text yielded by the former group is that which has been generally followed in this edition, and that is the text which appears to have been the one received as the best by the commentator Dhundhirâja. Dhundhirâja, however, himself notices various readings in some places (vide e. g., pp. 67-68), and as his commentary was written early in the beginning of the last century, his authority is, of course, by no means conclusive on such questions. The text followed in this edition, therefore, has not been accepted primarily on his authority, but as being the text which was worthy of acceptance upon other grounds also. It will be noticed from the account of the various MSS. which is given in the sequel that that text is based upon MSS., one of which comes from Banâres, another from Poona, another from Kolhapur and the remaining two from Southern India. These South Indian MSS. it may be remarked in passing, always deserve looking into, and often yield very good readings.

It is necessary, however, in this place to draw attention to one circumstance which touches all the MSS. which have been used for this edition. None of them agrees completely with the Sarasvatîkanthâbharana, and the Das'arûpa, in the passages which those two works quote from the Mudrarakshasa. Thus comparing the quotation in the Das'arûpa, at p. 120, with the same passage as read by our MSS., (see p. 36 below), we find very considerable divergences between the former and every one of the copies we have used. It is not necessary to set them out here in full, but the reader can easily make the comparison for himself. Das'artipa contains only one actual quotation from the Mudrart-CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

kshasa, the Sarasvatîkanthâbharana contains two.\* The first is the stanza at p. 98 infra, which runs as follows in the very useful edition of the Sarasvatîkanthâbharana recently published by Mr. A. Borooah. (See p. 165). It is, however, to be noted that this is not here mentioned as being taken from the Mudrârâkshasa, nor is the second passage referred to further on.

#### उपरि घनं घनपटलं दूरे दियता किमेतदापतितस्। हिमवति दिव्यौपधयः कोपाविष्टः फणी शिरसि॥

The second is the second stanza at p. 167 infra which is quoted at p. 292 of the Sarasvatíkanthâbharana. It is not necessary to do more than indicate the various readings which our MSS. do not contain, viz., जुन्मणै: for जुन्मितै: and अतिताम्रा for अभिताम्रा. Now it is remarkable, that in all the cases here noted, the readings which occur in the Das'arûpa and the Sarasvatîkanthâbharana should not be found in any one of our MSS. And the. circumstance is not only a remarkable one, it is calculated to create an uneasy suspicion in one's mind that we have not before us materials quite satisfactory for settling our text. On the other hand, however, we have to remember, that some of the discrepancies which we meet with may be due merely to mistakes or defects in the copies of the Das'arupa and Sarasvatikanthabharana themselves.† It is also to be borne in mind, that these discrepancies are of no great moment in themselves, as they do not affect the meaning, although, of course, in one sense every variation, however unimportant in itself, is of importance upon the question-what was the text as it left the hands of the author. It may be further pointed out, that even as regards other works, which are quoted in the Das'arûpa and Sarasvatîkanthabharana, we meet occasionally with various readings in the passages quoted, of which we find no trace in many of the manuscripts available to us. A few references to such passages are given in the note.‡

<sup>\*</sup> See Introduction infra on these passages. † We have also to take account of the fact that, in all probability, some at least of these quotations were not verified before they were written down by the authors of the Das'arûpa and the Sarasvatikanthâbharana, but were merely written down from memory. See our remarks on this subject below (P. 28) and also the next note. ‡ Cf. Das'akumâracharita, p. 1, with Sarasvatikanthâbharana, p.114; Mâlatîmâdhava, pp.166,

We now proceed to enumerate the copies of the Mudrarakshasa which have been used for this edition. The first is that marked A. it is complete, and includes the text and the commentary of Dhundhirâja here published. It is throughly legible and correct. It belongs to Mr. Apâ Shâstrî Khâdilkar, and was very kindly lent to me by that venerable scholar. From the concluding sentences, it appears that the text and commentary were originally copied in the Vis'ves'varanagarî, or Banâres in the S'aka year 1653, in the month of As'vin, by उपाध्याय अकदेव. It is the copy which generally speaking, has been exclusively relied upon for the text of the commentary, and its text of the play itself is that which the commentator had before him, and which has also been mainly adopted in this edition.\* There is one circumstance which deserves to be noted here in connection with this MS. It consists of two distinct parts, apparently copied by two different hands. The first of these two parts goes down to नागयूथेश्वराणाम् । इ (sic.)., and then there is a considerable space left blank on that page and on the next page of the same leaf. The words quoted will be found at p. 168 infra. The second part of the MS. does not start from that point. It begins with अपि च आस्वादितद्विरदशोणितशोणशोभामिति-पर्वोक्त void, and then goes on to the end of the work. The words last quoted will be found at p. 99 infra. The two fragments of the play now decribed are, it may be added, written on paper of different sizes, and the date above given,-viz' S'aka 1653,-is, of course, found at the end of the second fragment. (See further, p. 11 infra).

The second MS. used for the purposes of this edition is that marked P. This MS. forms part of a volume bound in the European style, and containing two plays in MS., the Mudrârâkshasa and the Mâlatîmâdhava. This volume, I am informed, is one of a series of volumes containing manuscript copies of various works made several years ago at Jejurî, and now in the possession of Mr. Âpârâo Vaidya of Poona. It was procured for me by my friend

<sup>165,</sup> with Das'arûpa, pp. 95, 149 respectively. Note that the passage cited from the Mâlatîmâdhava at p. 113 of the Sarasvatîkanthâbharana is again cited at p. 292 with a variation in one word, and that the same passage is cited at Das'arûpa, p. 149, with a variation in another word.

<sup>\*</sup> I regret that owing to inadvertence the readings of this group of MSS. have CC-sometimes got into the inadvertence the readings of this group of MSS. have

Rão Bahâdur Gajânan Krishna Bhâtavadekar, now in the service of the Baroda State. The MS. is by no means accurately, though it is most clearly and legibly, written. There are sundry mistakes to be met with from time to time, but they are nearly always easy of correction. The MS., for instance, often writes g for a. The Sanskrit equivalent of the Prakrit passages is given in considerable portions of the play, but not throughout, and it follows the Prakrit passages themselves in the middle of the text. In the latter portion of the play, viz. from the fifth Act onwards, the Prakrit mostly remains without the Sanskrit translation. The original from which the copy was made, in all probability, contained both the text and commentary, as before the final stanza, and after the words तथापि इदमस्त, we read इत्थमत्रातिगम्भीर-अभोदर्कचाणक्यन्यसंविधानेन चन्द्रगुप्तसाचिन्यपद्छाभपरितुष्टो महामात्यो राक्षस इत्याशास्ते ॥ भरतवाक्यम् ॥ and then follows वाराहीम् and so forth, as in our text. The words set out here are not to be found in our copies of the commentary. They may, perhaps, belong, and probably do belong, to some other commentator than Dhundhirâja; but they are plainly no part of Vis'akhadatta's text, and they must very likely have got into the text in the copy now under description from the copy from which it was prepared. The MS. bears no date, but is comparatively very modern-looking, probably not even so much as fifty years old. It states at the end the प्रनथसंख्या as 1350, which is, no doubt, a note of the copyist made for calculating his own remuneration. (See further, p. 11 infra.).

The next copy to be mentioned is a MS. written on palmyra leaves which is denoted by the letter M. It was a MS. procured for me by my friend, Mr. V. N. Narasimiengar of Bangalore, who has always been most useful both to Professor Bhandarkar and myself, in procuring for us copies of Sanskrit texts from Southern India. This MS. and the next are both written in the Telugu characters, which I am unable to read, and I had therefore to resort to the services of readers to help me in the matter. The MS. appears to be, on the whole, very correctly written. It contains no double letters, apparently such letters being denoted by the corresponding single letters with a dot over the previous letter in many cases. (Cf. Burnell's Indian Palæography, p. 13; Pandit's Malavikagnimitra, pp. IX. X.). The confusion of a and a seems CC-O-Prof. Satya Vial Statistic Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

to be a pretty common phenomenon in these southern MSS., and in the two I have used there seems to have been some confusion also between a and a. The MS. bears no date.

The next MS. consulted is the one marked R. It was kindly sent to me from the India Office Library through Dr. F. Kielhorn by Dr. R. Rost, when he heard that I was preparing this edition for the Bombay Sanskrit Series. The same remarks apply to this MS. as to the last one here described. There is also, apparently, some confusion in this MS. in the last scene, where the speeches are in some disorder. As a general rule, these southern MSS. are always worthy of careful attention, and the MSS. I have used for this edition belong to the same group as the copy from which the commentator took his text. I cannot say how old R and M are.

The next MS. is one marked K. It comes from the collection of MSS. belonging to the Government of Bombay and deposited in Elphinstone College. This MS., however, is only a copy recently made for Government, and contains the text only down to the end of the first Act. The rest of the MS. contains a copy merely of the commentary of Dhundhiraja.

So much for the group of MSS. on which the text adopted in this edition is mainly based. The next group contains one printed copy, B., namely, the edition of this play published at Calcutta with a commentary, by Professor Târânâth Tarkavâchaspati. That edition has been assumed to be a fair representative of the Bengal text of our play. It contains now and then some various readings, but in sundry places the text of the play as there given, is very unsatisfactory. Two other editions have been printed at Calcutta, one was published many years ago without either various readings or exegetical notes, and another with some various readings and the commentary of Dhundhiraja. This last, however, was never completed, as far as I have been able to ascertain, and the portion printed goes down to a little beyond the middle of the second Act. I have not deemed it necessary to compare the readings of those editions with the text here adopted, save to a very small extent indeed.

The next copy in this group is the one marked E. to the collection of MSS. deposited in the Library of Deccan College, Poons. It is a very indifferently written MS. It contains numerous mistakes, as may be seen even on an examination of the readings from it, which are contained in our foot-notes. is bound up in one volume with a MS. of the Uttararamacharita. On the last page of the Mudrarakshasa we read राज्य अभ्यासारिक्ष

नामकुअरसुदी सप्तमी ॥ संपूर्ण;—which would make the date of the MS. to be 1648 A. C., if the Vikrama era is to be understood to be the era intended. The MS., it is believed, comes from Guzerâth.

The next copy is N. This is a MS. belonging to a Shastrî o Nâgpur, in the Central Provinces. I was not able to see it myself, but my very obliging friend, Mr. Hari Mâdhava Paṇḍit, was so kind as to undertake the arduous work of collating the MS. for me, and it was thus I obtained the various readings which are mentioned in the foot-notes. The MS. bears no date on the face of it, but Mr. Paṇḍit thinks that it may be about a hundred years old. Mr. Paṇḍit also compared another MS. which belonged to the Library of the Râjâ of Nâgpur. But after he had compared the first few pages, he found that MS. to be so hopelessly incorrect that he had to abandon the work of collation as a thing which could not lead to any useful result. Wherever any readings of both these MSS. are given, they are distinguished thus; the Shâstrî's MS. is called N. S., and the Râjâ's N. R., Mr. Paṇḍit informs me that both these MSS. are believed to have been copied at Benâres.

The last MS. to be mentioned is the one described in the footnotes as G. It is a MS. coming from the Province of Guzerath and was lent me by Rao Bahadur Shankar Pandurang Pandit to whom it belongs. It is unfortunately incomplete, pages being wanting both at the beginning and at the end, and it is also very incorrectly written. It extends from Siddharthaka's speech सहर्पम &c, in the first Act at P. 88 to Chanakya's speech in the last Act at p. 315, सह &c. The MS. is, however, pretty old—its age being between two and three hundred years.

It will be perceived from the above description of the materials used for this edition, that those materials are drawn from nearly all the different Provinces of India. We have Bengal, Southern India, the Central Provinces, Guzerâth, Mahârâshṭra, and Benâres all represented in the collection of copies which have been consulted for this edition. Since the Text was sent to the Press, I have had a MS. lent me by my friend, Mr. Kâshinâth Pâṇḍurang Parab, which seems to be traceable to Tryambakes'var, near Nâsik. It is a copy recently made. The date सोमाधाविभिते गतेब्द्रिकस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्थान्त्रस्था

note that the two agree even in that interpolation from the commentary which has been noticed in the description of P. I have also recently examined another MS., one in that collection of volumes which has been referred to by Prof. Bhandarkar in his Malatimâdhava (Preface, p. ii.), that bears no date (see Mâlatîmâdhava, l. c.), and agrees also generally with our MS. P., including the interpolation referred to. The last MS. to be named here is one belonging to Alvar,\* which I have not been able to examine myself. Prof. Peterson, however, has been good enough to compare about thirty pages of my text with that MS., and he tells me that he did not find any variants worthy of note, while he found the MS. agreeing generally with our MS. A. Dr. Bühler was kind enough to draw my attention to the MS. of the play existing in the Jesalmîr Bhândar. But at the date of writing this notice, I have not been able to obtain either the copy itself or any collations from it.

In order to avoid the appearance of too many figures above the lines of the text, the various readings on each line have been generally grouped together under one figure in the foot-notes, and as they are printed in due order, it is hoped that there will not be much difficulty in assigning each variant to its proper original in the text. A semi-colon generally separates variants not connected with one another. A before a letter indicates that the foregoing portion of the word has been omitted to save space. Variants even when purely the result of error, are mentioned in the footnotes, but generally only in those cases where there were other real variants appearing in other copies; so that the erroneous variant would show which of the two genuine variants was intended to be written.

### ( THIRD EDITION. )

This edition is merely a reprint of the first edition. Changes in orthography, punctuation and type have, however, been made according to the system followed up in the Nirnaya-sagara publications.

K. P. P.

#### INTRODUCTION.

(FIRST EDITION.)

The Mudrârâkshasa is, in sundry respects, a very unique work in Sanskrit literature. Its plot is not a pure invention, but on the other hand, it is not derived from the usual store-house of legends on which Sanskrit authors have generally drawn for their mate-It has no female among its prominent dramatis personce, and the business of the play, accordingly, is diplomacy and politics to the entire exclusion of love. There is, in truth, but one female character, with one little child, introduced into the play, and these are Chandanadasa's wife and son, who come in at the beginning of the last Act. But even their appearance introduces no passages suggestive of tenderness or the purely domestic virtues, but only of sacrifice—a stern sense of duty. The style is appropriate to the nature of the subject; it does not lay much claim to sweetness or beauty, but is always business-like and often vigorous. delineation of character, likewise, the virtues and vices which are depicted are more those of the sterner sort, not so much those connected with the tender affections. Thus, to take first the most prominent character in the play, Chânakya is represented as a clear-headed, self-confident, intriguing, hard politician, with the ultimate end of his ambition thoroughly well-determined, and directing all his clear-headedness and intrigue to the accomplishment of that end. Råkshasa, on the other hand, is represented as a brave soldier, but a blundering and somewhat soft-natured politician,\* whose faithfulness to his original masters prompts him to wreak vengeance for their destruction on Chandragupta and Chânakya who were their destroyers, but who has ultimately to abandon the self-imposed task, being foiled by the arts of his adversary. The proximate motive of the abandonment, however, is the duty of repaying favours received by him† when he was engaged in his attempts at vengeance as above stated. Thus the two rivals are both placed before us, so to say, almost exclusively in their official chara-

<sup>\*</sup> Cf. pp. 75, 76 with pp. 119-21; pp. 85-6, 103 with pp. 128 (where the snakes are mentioned, though Virâdhagupta is brought in for his subhâshita, p. 121),188, 201-5-243-6 pp. 102-3 with pp. 141, 260; and see Act VI. passim. † p. 292 et seg. CC-0-5-263-6 pp. 102-3 with pp. 141, 260; and see Act VI. passim. † p. 292 et seg. CC-0-5-263-6 pp. 102-3 with pp. 141, 260; and see Act VI. passim. † p. 292 et seg. CC-0-5-263-6 pp. 102-3 with pp. 141, 260; and see Act VI. passim. † p. 292 et seg. CC-0-5-263-6 pp. 102-3 with pp. 141, 260; and see Act VI. passim. † p. 292 et seg. CC-0-5-263-6 pp. 102-3 with pp. 141, 260; and see Act VI. passim. † p. 292 et seg. CC-0-5-263-6 pp. 102-3 with pp. 141, 260; and see Act VI. passim.

cters. The nearest we get to any other aspect of their character is in the long soliloquy of Rakshasa in the sixth Act—after the great aim of his life had been finally abandoned in despair. Take, again, the other pair of rivals, who are brought into sharp contrast before Chandragupta is represented as a sovereign of dignity and strength of character, coupled with a proper respect for the minister, whose ability and diplomatic skill he had seen good reason to trust. In Malayaketu, on the other hand, we find a prince whose confidence and distrust are alike misplaced, who is thoughtless, suspicious, wanting in dignity, and almost child-like, not to say childish.\* In the minor characters, we see the principle of faithfuluess to one's lord, adhered to through good report and evil reportper fas et per nefas. In the more prominent ones, the same principle still prevails, and the course of conduct to which it leads is certainly quite Machiavellian. And all this is brought out in a plot put together with singular skill, and inferior in that respect only to the plot of the Mrichchhakatika, among Sanskrit dramas.

The name of the author of the play is Vis'akhadatta, or as some of our copies read it, Vis'akhadeva. And all the really trustworthy information we have about him is that contained in the Introduction to this drama, which is the only one of his productions that is at present known. We learn from that Introduction that Vis'akhadatta was the son of Prithu and grandson of Vates'varadatta-a Sâmanta or subordinate chief. But I have failed in my endeayours to discover anything touching either Prithu or Vates'vara. Professor Wilson, indeed, put forward a suggestion that Prithu might be identical with the "Chouhan chief of Ajmir, Prithu Raj." † But, as he has himself pointed out, the name Vates'varadatta presents a difficulty in the way of this identification. I And I own that it seems to me quite impossible to accept an identification for which there is no positive reason whatever except the similarity of name, while against it there is the circumstance noted above, and also this, quantum valeat, that while our Prithu is specially designated as "bearing the title Maharaj," the "Prithu of Ajmir," is generally known as Prithurâi or Prithurâj only. Professor Wil-

<sup>\*</sup> Cf. pp. 150, 152, 165, 170, 184, 309, with pp. 197, 200, 209, 226-8, and generally Act III., with act V. † Hindu Theatre, Vol. II., P. 128. ‡ Ibid CC-Cade, fasting location. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

son also suggests that our author was probably not a native of Southern India,\* and he bases this suggestion on the simile which occurs at p. 129 infra, viz. pearls spotless like snow.† A similar idea occurred to me, with reference to the last stanza of our play on noticing in General Cunningham's Reports on the Archæological Survey of India how frequently temples and remains connected with the Varâha Avatâra are to be met with in Northern India.; But both circumstances appear to me to be capable of such obvious explanations, on other hypotheses, that even this little bit of inferentially derived knowledge regarding Vis'âkhadatta must be treated as still in need of corroboration.

Regarding the date of the work, our information hitherto has been, I am afraid, almost equally scanty and equally unsatisfac-Professor Wilson, relying upon two passages in the drama, deducted the conclusion, that it was composed in the 11th or 12th century of the Christian era, "when the Pathan princes were pressing upon the Hindu sovereignties." \ One of these passages is that in which reference is made to the Mlechchhas, a name which Professor Wilson understands to refer to the Muhammadans. The second passage is the stanza at the beginning of the fifth Act, on which Professor Wilson observes as follows:-- "This metaphorical style is not natural to the compositions of the period to which the drama belongs; the Hindus were, perhaps, beginning to borrow it from their neighbours." | The opinion thus propounded by Professor Wilson has, as usual in such cases, been not only accepted by subsequent inquirers, but has itself been made the basis, to a greater or less extent, of further speculation. Thus, in the Reports of the Archeological Survey of India, a change in the course of the river S'ona being the subject of enquiry, it is stated to have occurred "shortly before or at the period of the great Muhammadan invasions, when the author of the Mudrarakshasa flourished." \$ Now this might have been a thoroughly legitimate

<sup>\*</sup> Ibid, p. 182, note. † Our text has not kept this reading, which occurs only in two of our eight MSS. ‡ See the references given in our note on the passage, but see, too, inter alia Burgess's Arch. Surv. Report, Vol. I., pp. 7, 22, 26; Vol. IV., p. 15; Vol. V., pp. 30-52. and see p. 21. infra. § Hindu Theatre, II, p. 251, note. ¶ Ibid, p. 128. ¶ Ibid, p. 218. § See Cunningham's Arch. Surv., Vol. VIII., p. 22, and Journal As. Soc. of Reng., Vol. XIV., p. 140; Cf. also Indian Antiquary, Vol. II., p. 145, and Vol. CVD. profits note of Schwanbeck.

conclusion, if the dates of the Mudrarakshasa and of the "great Muhammadan invasions" had been satisfactorily proved to synchronise. But, as we shall presently proceed to show, such is by no means the case. And, therefore, one feels a certain amount of regret that owing to this expression of opinion by Professor Wilsonowing to this which is a very common form of manifestation of that scientific manliness and straightforwardness on the part of scholars, of which Professor Max Müller desires a wider extension,\* -our Archæological Surveyor felt himself relieved from the necessity of making an independent investigation of the date at which the change in the course of the S'ona took place. If such an independent investigation had been made, we might have got results that would either have necessitated a reconsideration of the date suggested for the Mudrârâkshasa, or would have corroborated that date by testimony which would have sufficed to countervail the effect of the objections that may now be certainly urged against it with some force.

For, first, what is the ground for assuming the Mlechchhas to mean the Mussulmans? It cannot be contended for an instant that the name is specifically confined to the Mussulmans at every period of Sanskrit literature.† And, therefore, in deciding whether it is applied to them in any particular case, we must be guided by collateral circumstances. I can see no such collateral circumstances here, and Professor Wilson and Mr. Beglar are both alike silent about any such circumstances. On the other hand, Malayaketu himself is called a Mlechchha.‡ Neither his name, nor that of his uncle Vairochaka, nor that of his father Parvataka—which, be it remembered, is sometimes paraphrased by S'ailes'-vara or Parvates'vara—shows any mark of Muhammadan origin.§

<sup>\*</sup> India: What it can teach us, p. 283. I quite agree with Professor Max Müller that the "manliness" he wishes for is in many cases desirable. All I wish to suggest is, that that virtue has a leaning to the side of vice, which requires to be guarded against; and compare on this Mr. Furgusson's remarks at J. R. A. S., (N. S.), Vol. VI., p. 273. † See inter alia Cunningham's Arch. Surv., Vol. II., p. 70. Borooah's English-Sanskrit Dictionary, Vol. III., pp. 41, 53, 82 (Introd.) and particularly Elphinstone's India, by Cowell, p. 289, with which compare Kathâsaritsâgara, Taranga XIX., St. 108. See, too, Max Müller, India: What it can teaches us, p. 282, and Indian Antiquary, Vol. VI., p. 274; also a note towards the end of this Introduction. ‡ Vide p. 274 infra. § See pp. 107, 134, 255, 273 infra, and cf. inter alia, J. A. S. B. Vol. 43, p.

Nor is the reference to the offering of funeral libations\* to the deceased father calculated to lull all suspicion about the correctness of the theory, which identifies the Mlechchhas of the Mudrarâkshasa with the Mussulmans. Of course, in these remarks, I entirely lay out of consideration a possible view, that although the word Mlechchha in the earlier portion of the play does not stand for the Mussulmans, it does signify the Mussulmans in the last stanza of the play. † That would be a theory itself standing in need of confirmation and verification; and without such confirmation or verification, it is one which has really no fair claim to acceptance. Therefore it seems to me manifest, that the first link in Professor Wilson's chain of reasoning is an excessively weak one. But let us concede, for the sake of argument, that that link is not a weak one; that, in other words, the Mlechchhas alluded to in the Mudrarakshasa—or rather in its last stanza -are identical with the Mussulmans. How does that justify the inference that the Mudrârâkshasa belongs to the 11th or 12th century of the Christian era? The expression महेन्छेसद्विज्य-. माना, would to my mind, indicate not so much a permanent establishment of sovereignty or any continuous oppression, as a more or less constant series of annoyances and harassments; and the

<sup>\*</sup> P. 192: It hardly needs saying that Mlechchha is equivalent to the Greek "Barbarian," meaning literally, "one who speaks barbarously." It may, of course, be objected to the argument based on the names Malayaketu and so forth, that the name Meghanada, or Meghaksha, or Meghakhya, ( as to which see *Ind*. Ant., Vol. II., p. 145), does not betray a Persian origin, although it is expressly stated to be the name of a Pârasîka king. This is quite true, and it may be, 🧢 that though Muhammadans are intended to be denoted by the names Malayaketu, &c., the names used are Sanskritised in order to be made appropriate to a Sanskrit drama. This may be, but the two cases are distinct in that, firstly, in the one case we know specifically from other evidence who the Pârasîkas are, while we do not similarly know who are referred to by the Mlechchhas; secondly, Mlechchha is a connotative name, while Parasika is not; and, thirdly, no further inference is sought to be based here on the identification of Parasikas and Persians, while the identification of Mlechchhas and Mussulmans is made by Professor Wilson and others the basis of a whole chronological superstructure. See further on this subject Kern's Brihatsamhitâ, Preface, p. 32, note, with which † In the Kirtikaumudi cf. Fergusson's Indian Architecture, p. 28. ( Circa 1250 A. C. ) the Mlechchhas mentioned at II. 58 are stated by the learned editor, Professor Kathavate, to be the Muhammadans (See Notes, p. 34) and from the Indian Antiquary, Vol. IV., p. 364, we find that in Târânâth's history of Buddhism the name Mlechchhas is understood to refer to the Mehammadans See further on this subject J. A. S. B., Vol. IX., p. 849.

reference to the earth as having taken refuge from such annoyances and harassments with the power and strength of Vishnu in the guise of the then reigning prince, would seem rather to point to some warlike proceedings, in which the Hindus appeared to greater advantage than in the invasions of Muhammad of Ghazni, and the later Muhammadan invaders of India. On such previous proceedings history may, perhaps, be said to give forth at present a somewhat uncertain sound, but still it is assuredly not altogether silent. For a whole century, beginning from 711 A. C. and coming down. to 812 A. C., there are traces of such annoyances as we have spoken of above, and the late Colonel Meadows Taylor says,\* that "early Muhammadan enterprises against the Hindus, with the exception of that of Kassim (Circa 711 A. C.) were unsuccessful, and that they were found more united and more powerful and warlike than the people of the West over whom the Muhammadans had triumphed." Or turning to an original Muhammadan history, mentioned and epitomised in Sir Henry Elliott's elaborate work,† we read that "in the days of Tamim, the Mussulmans retired from several parts of India, and left some of their positions, nor have they up to the present time advanced as far as in days gone by." The force of this statement, on the point now under consideration, will be understood by remembering that the Tamim referred to in it was the successor of a Mussulman governor of Sindh, named Junaid, who is stated, in the same historical chronicle, to have "sent his officers," among other places, to Barus, which is understood to mean Broach; to have "sent a force against Uzain" or (Ujjayini) and "against the country of Maliba" (said to be Malva or Malabar); and to have "conquered all Bailman and Jurz," which last is identified with Guzarath. Tow Junaid's achievements belong to about the second quarter of the eighth century after Christ, and therefore, it seems to me at least as tenable a position as Professor Wilson's to hold, that the allusion in the Mudrarakshasa to the

<sup>\*</sup> See the Student's Manual of the History of India, p. 77. Compare Elphinstone's India, by Cowell, p. 312, and notes there.

† See Elliott's History of India as told by its own Historians, by Professor Dowson, Vol. I., pp. 125-6, and Cf. Burgess's Arch. Sury. Report, Vol. II.: p. 71, and Fergusson's Indian Architecture, pp. 24, 729. See also Dowson's Elliott, Vol. I., pp. 116, 390, and pp. 414 et seq.

‡ But see Yule's Cathay, Vol. I., p. clxxxvi. Cf. generally J. B. B. R. A. S., Vol. XIV. pp. 30-2; J. A. S. B., Vol. VI. p. 71, Vol. X. p. 189, CC-Vol. XXVp. 4188; and Fergusson's Ladian Architecture Co. 229 ctri Gyaan Kosha

preservation of India against the harassments of the Mlechchha Mussulmans points to its composition in that century.

It is not necessary to examine at any length the other argument which is suggested by Professor Wilson. Our note on the passage in question\* (see P. 220 infra) will afford ample ground for considering that argument as being very far from satisfactory. And, therefore, we must now proceed to inquire whether there are any other materials available for forming an opinion on the question of the age when our author flourished. But before we do so, it is desirable to consider another point on which also Professor Wilson bases a chronological inference, though without deducing a date more definite than "one subsequent to the disappearance of the Bauddhas in India." † That point is that the antiquity of the play cannot be very great in consequence of its reference to the Jaina Kshapanaka Jivasiddhi. Professor Wilson's first argument in support of this point is based merely on the "introduction of the Jainas" into the play which, by itself, he considers to be a mark of modernness.‡ One can only understand this argument when one remembers that Professor Wilson's estimate of the age of the Jaina system was a very low one. § But in view of the facts and arguments bearing on this topic that are now available, I it seems to me impossible to accept Professor Wilson's premises, and the particular argument we are here dealing with must, therefore, fall to the ground. His second argument is based on what he considers to be the misapplication of the word Kshapanaka—a word which, Professor Wilson says, means not a Jaina, but a Bauddha only. Its application in the play to one who is plainly intended to be taken as a Jaina, not a Bauddha, | involves, Professor Wilson thinks, a confusion of terms "which is characteristic of a period

<sup>\*</sup> Cf. also Hindu Theatre, Vol. I., p. 88, and Das'akumāracharita, p. 164 (Calc. ed.) This work is attributed to the 6th century. See India: What it can teach us, p. 314; Indian Antiquary. Vol. III., p. 82; and Burnell's Aindra Grammer, p. 73.

† Hindu Theatre, Vol. II., p. 159, note. This is a point on which something will have to be said in later portion of this Introduction. 

‡ Hindu Theatre, Vol. II., p. 215.

§ See Indian Antiquary, Vol. II., p. 193; Vol. VI., p. 15. Barth, Religions of India, p. 150.

¶ See our Anugītā in the Sacred Books of the East, p. 225, and Barth, Religions of India, p. 151; J. B. R. R. A. S., Vol. XII., p. 84; Burgess's Arch. Surv. Report, Vol. V., p. 48.

I M. Barth is wrong in supposing him to be meant for a "Buddhistic charac-CCar, Prof gatya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

subsequent to the disappearance of the Bauddhas in India." Now, in the first place, I do not know on what authority the word Kshapanaka is limited to the narrow meaning stated by Professor Wilson. In the Panchatantra, which may be supposed to be earlier than the "period" to which Professor Wilson refers, the name is certainly applied to the Jainas.\* And so is it in Govindananda's commentary on the S'ârîraka Bhâshya, and in the Prabodhachandrodaya, + which though, perhaps, belonging to somewhere about that "period," t still very clearly distinguish the Bauddhas from the Jainas. I confess I have a suspicion that Professor Wilson was himself probably confounding Kshapanaka and S'ramanaka. This latter word is, undoubtedly, employed very frequently to signify the Bauddhas. Thus, in the Mrichchhakatika, the ascetic who is there certainly meant to be taken as a Bauddha is called either S'ramanaka or Bhikshus and never, be it added in passing, Kshapanaka. But although the word S'ramanaka is most usually employed to signify Buddhists, even that word is not strictly con-

‡ See as to this Cunningham's Arch. Surv. Report, Vol. IX., p. 108. and also CC-of Jr.B. Barb. An Shyelri Helpi 312 Digitized By Side See pp. 23, 238 Gyand Hindu Theatre, Vol. I., p. 56.

<sup>\*</sup> See Tantra V., and Cf. Indian Antiquary, Vol. II., p. 194; also Wilson's Essays, Vol. II., pp. 20, (where Professor Wilson traces a similar confusion in the Panchatantra) 51, 76. The truth seems to be that the two sects are too much interlaced one with another for any such conclusion being based on these circumstances. In addition to what is said in the text, we have to remember, that S'ravaka, for instance, which Professor Wilson takes as referring to Jainas only (see Hindu Theatre, pp. 215-21), is also applied to Bauddhas. See inter alia Beal's Fa-Hian, pp. 9-47, Cunningham's Bharhut Stûpa, p. 110. Other similar words, besides Arhat and Jina, mentioned in the text, are Thera and Bhadanta (or, in its Prâkrit forms Bhayanta or Bhante), which occur frequently in the Inscriptions on the Amarâvatî Stûpa and in our Western India Cave Inscriptions. Cf. on all this J. R. A. S. Vol. XVI. p. 361; Vol. XVII., p. 117 (N. S.); Vol. II., p. 140; Burgess's Arch. Surv. Report, Vol. IV., pp 92, 112; Beal's Fa-Hian, p. 5; Cave Temple Inscriptions by Dr. Burgess and Pandit Bhagvânlâl, pp. 7, 11, 87, 76, and many other places; Burgess's Amrâvatî Stûpa, pp. 41, 54. See also Brihatsamhitâ, ch. LI., st. 20-21, with which cf. Burnell's S. Indian Paleography, pp. 12 (n), 47 (n), Bhârhut Stûpa, p. 83; Journal Ceylon Asiatic Society (1845) p. 24, (1847) p. 19, (1856-8) p. 247; Indian Antiquary, Vol. XI., p. 29. Roth's Hemachandra, p. 58. See S'ankara Bhâshya (Bib., Ind. ed.), p. 591 and p. 497. Harshacharita, p. 16; Anandagiri's S'ankaravijaya, p. 153 et seq., Aufrecht's Halâyudha. p. 38. (The entry in the Index is erroneous). Hindu Theatre Vol. I., p. 56, and Das'akumâracharita with commentary (ed. by Messrs. Godbole and Parab), p. 189. Ditto (Bomb. Class.) p. 54 and note thereon.

fined to this sense.\* Thus in the Kadamba copperplates deciphered by me some years ago, it is unmistakably applied to Jaina ascetics.+ But further, assuming the "confusion" alleged by Professor Wilson to be proved, I still do not know from what materials we can draw the inference that that "confusion" is characteristic of the period referred to by him. Other words, which have undoubtedly been specifically appropriated by Jainism, may be found used in Buddhistic works-Arhat, t for instance, or Jina. § And the doctrines of the Jainas and Buddhists are in so many respects identical that in the eyes of Brahmanas, the "confusion" may well have taken place, even when both the heretical sects were living side by side in the country. The truth is, that there is nothing in this "confusion," even if it was a proved fact, from which any such chronological inference could be drawn as has been drawn by professor Wilson. The position of the Jaina Jîvasiddhi in our play, however, is to be noticed as indicating the tolerant spirit of the Although as belonging to a heretical sect, the sight of him is supposed to be inauspicious, | he is still admitted into the confidence of ministers of State. Chânakya, the Brâhmana minister, introduces him to Râkshasa; Sand Râkshasa, also a Brâhmana minister, becomes so close a friend of his, as to speak of his heart itself having been taken possession of by the enemy, when he finds that Jîvasiddhi is like the others, merely a tool of Chânakya.\*\* On the other hand, the questionable purposes for which Jîvasiddhi, in his character of Jaina ascetic, is actually employed, may find their parallels in the stories of Devasmitâ in the Kathâsaritsâgara and of Nitambavati in the Das'akumāracharita,†† where Bauddha

<sup>\*</sup>See Indian Antiquary, Vol. IX. p. 122; Vol. X., p. 143. See, too, Brihadâranyaka Upanishad, p. 796 and S'ankara's Bhâshya thereon, with which compare Beal's Fa-Hian, p. 5; J. R. A. S., Vol. XVI., p. 230 et seq., Vol. IX. (N. S.), p. 169; Dowson's Elliott, Vol. I., p. 506.

S.), p. 169; Dowson's Elliott, Vol. I., p. 506.

Sanskrit, p. 321.

See J. R. A. S. (N. S.), Vol. IV., p. 310.

Nagânanda, p. 1; Cf. Barth, Indian Religions, p. 142; Kielhorn's Report on Sanskrit MSS., p. 34. Fergusson's Architecture, p. 233.

Religions of India, p. 147.

P. 212. S. P. 71.

Kathâsaritsâgara, Taranga XIII., st. 68 et seq. and Das'akumâracharita, p. 121, Kathâsaritsâgara, Taranga XIII., st. 68 et seq. and Das'akumâracharita, p. 121, (Calc. ed.) These stories may, perhaps, be taken as indicating the same antagonism to these "heretical sects" which is shown in the superstition regarding nism to these "heretical sects" which is shown in the superstition regarding the sight of them being inauspicious, &c. Cf. also Indian Antiquary, Vol.VII., p. 401; Beal's Fa-Hian, p. 169; Varâhamihira's Brihatsamhitâ ch. 78, st. 9, and Weber's History of Indian Picceticur Bigui 281 19- Biddhanta eGangotri Gyaan Kosha

female ascetics are represented as taking an active part in even more indefensible proceedings.

And now let us turn to the materials we have for forming an opinion on the age of our drama. First, then, under this head, we have to deal with the quotations from it which, as already pointed out, are to be found in the Das'arûpa and the Sarasvatîkanthâbharana. The former work alludes to the Mudrârâkshasa by name in three different places,\* in one of them setting out in full an extract from it for purposes of illustration, in another giving a general reference to certain of the characters in the play, and in the third -though the genuineness of this passage is not, apparently, above suspicion †-pointing to the Brihatkathâ as the source from which the main plot of the play is derived. The Sarasvatîkanthâbharana does not mention the Mudrarakshasa by name at all; but one of . the passages which it has in common with that work must be taken to be a quotation from it, though the other need not be so regarded necessarily, as the quotation in the Sarasvatikanthâbharana is a Sanskrit stanza, while the original in the Mudrârâkshasa is a Prâkrit stanza, which, in its last line, differs from the other. \$\pm\$ Still laying aside the passages upon which doubts may thus be raised, we have -a clear residue of one passage in the Sarasvatikanthabharana, and two in the Das'artipa, which must be taken to be derived from the Mudrârâkshasa. The dates of these two works, therefore, afford us a fairly satisfactory terminus ad quem for the date of our play. Now those dates have been generally accepted, since the publication of Dr. Fitzedward Hall's Das'arûpa and Vâsavadattâ, to fall in about the 10th or 11th century of the Christian era, the Sarasvatikanthabharana being attributed to king Bhoja himself, and the Das'artipa being thought to be probably the work of an author who flourished in the time of Munja, the uncle of Bhoja. § We have not succeeded, since Dr. Hall's suggestions were made, in gathering much further or other material for a decision of the point, and

<sup>\*</sup> See pp. 59. 105, 120. † See Dr. Hall's Preface, p. 36; Cf. Vâsavadattâ, p. 55. ‡ See the references given at p. 4 Supra. § See the Das'arâpa Preface, pp. 2, 3, 4; and Vâsavadattâ Preface, pp. 8, 9, 11, 21, 50; and Cf. Prof. Bhândârkar's Preface to the Mâlatîmâdhava, P. X.; Indian Antiquary, Vol. XI., p. 236; Vol. VI., p. 51; Vol. I., p. 251; Weber's Indian Literature, p. 201 note; Bühler's Vikramânkacharita Introd. p. 23; Eggeling's Ganaratnamahodadhi, CP. VI. 152 Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

therefore, if we accept Dr. Hall's opinion as a basis, it seems to follow that the Mudrârâkshasa was probably composed at the latest about the century prior to the 11th century A. D. This argument, it must never be forgotten, only yields a terminus ad quem for the date of our play. And this terminus would fit in very well with the hypothetical conclusion which has been indicated above as derivable from the last stanza of the play.

On that last stanza there is another remark germane to this branch of our subject, which may now be made. One of our MSS. —the one marked E—reads अवन्तिवमी, instead of चन्द्रगुप्तः in the last line of that stanza. Another—that marked N—reads रन्तिव-सी. It is not quite impossible that the difference between E and N is due only to miscopying, and that in both MSS. one name only was intended—whether that name be Rantivarmâ or Avantivarmâ. As to the former, Rantivarmâ, I am unable to find any trace of that name anywhere. But we find two kings, named Avantivarma, mentioned in the documents accessible to us. One king of that name is the famous Avantivarma of Kas'mîr.\* But that province is too far off from the provinces to which the two MSS. in question belong, and too little connected with them, to justify us in identifying the Avantivarma mentioned in one of them with this king of Kas'mîr. We know, however, of another Avantivarmâ, who was the father of the Maukhari king Grahavarma, the husband of the sister of Harshavardhana of Kanoj.† He must have been a king of Western Magadha or Behar, and, if our author was an inhabitant of that part of the country, it is not impossible that this play was written by him in the reign of Avantivarmâ, and so his name came to be substituted for Chandragupta in the stanza referred to. If this identification is correct, as Avantivarmâ's date may probably be taken to be somewhere about the seventh century A. D., that would also be the date of Vis'akhadatta And as the Maukhari princes may possibly have joined their neigh-

<sup>\*</sup>See Rajatarangini, Chap. V., and Bühler's Tour in Kas'mir, J. B. B. R. A. S. (Special No.), p. 74. † Cunningham's Arch. Surv. Report, Vol. XV., p. 164. Vol. XVI., pp. 73-78; and see Harshacharita, p. 108. Another Avantivarma, apparently, is mentioned at J. A. S. B. Vol. XXX., p. 321, but nothing has been ascertained about his date, &c. A king Avanti is mentioned at Ganaratna-

CC-mahodadhiyav 1233 Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

bours, the later Guptas, in their wars with the white Huns,\* it is again not impossible that the Mlechchhas referred to in the last stanza of our play were these white Huns, whose inroads are supposed by General Cunningham to have occurred in the fifth and sixth centuries A. D. All this, however, is only possible at present; further light on the subject must be awaited, before we can come to any safe conclusion upon it.

There is one other line of inquiry which may be worth pursuing, as it may lead to some result bearing upon the age of the Mudrarakshasa. The scene of the play is laid for the most part in the city of Pâțaliputra, or Kusumpura, as it is also called. † Now it may be argued, I think, with some ground of reason, that the geography of our play must have been based not upon the state of things which existed in the time of Chandragupta, and which probably there were no materials for ascertaining at the date of the play, but upon the state of things which actually existed at the time when the play was itself composed. ‡ And more especially may this argument be accepted in the case of those indications of geographical facts which are yielded only in an incidental way by passages in the drama designed for an entirely different purpose. Now, if we put together these geographical indications, we find that the Pâțaliputra, where the scene of the play is laid, was to the south of a river named the S'ona, § and that the king's palace in that city overlooked the River Ganges. ¶ I think we may also safely assume that this Pâțaliputra was an existing city at the time of the composition of the play. This last proposition follows almost as a logical consequence, if we are right in the

<sup>\*</sup> See Cunningham's Arch. Surv. Report, Vol. III., p. 135; also Harshacharita, p. 116; and Cf. Mr. Fergusson's S'aka Samvat and Gupta Eras, and J. A. S. B., Vol. IX., p. 849, about the white Huns and their invasions of India.
† Cf. as to these names, &c., Dr. Hall's Vâsavadattâ, Preface p. 35; Cunningham's Arch. Surv. Report, Vol. XIV., p. l, et seq; Journal Asiatic Society of Bengal, Vol. XVII., p. 49; see also Beal's Fa-Hian, p. 70; Kern's Brihatsamhitâ, Preface pp. 37-40; J. R. A. S. (N. S.)., Vol VI., pp. 227-228; Burgess's Arch. Surv. Report, Vol. V., p. 43. In some places, Kusumapura is distinguished from Pâţaliputra, and is identified with the Modern Fulvari. But in our play they are treated as interchangeable names, see pp. 187, 196, 198, 203. ‡ Cf. Cunningham's Arch. Surv. Report Vol. VIII., p. 22. § see pp. 211-14; Patanjali in the Mahâbhâshya, mentions, Pâţaliputra as being on the S'oṇa; see Indian Antiquary Vol. I., p. 301; Cunningham's Arch. Surv. Report, Vol. VIII., pp. 6, 11, 8; see

argument which has been above set forth touching the value of the geographical date in our play. Now we may, I think, take it to be historically demonstrated, that Pâțaliputra is the Indian name of the city, which is familiar in the classical accounts of this country under the name of Palibothra,\* which was visited by the Chinese traveller Fa-Hian (who travelled in India and Central Asia between the years 399 and 414 A. D.) as the capital of Magadha, and is described by the other famous Chinese traveller, Hiouen-Tsang, as being a ruined city, south of the Ganges the foundations of which still covered, in his time, an extent of 70 li, though it had then been long deserted. † Hiouen-Tsang's journey commenced about 629 A. D., and extended down to 646 A. D. Therefore, we have Pâțaliputra still in existence till about the middle of the seventh century. But one century later we come to another Chinese account of India; and speaking of the year 756 A. D. that account gives us the following item of information:-"At the close of the year Kan-yuen"-this is said to be about 756 A.D.- "the bank of the river Ho-lung gave way, and disappeared."! The scholar who has translated this Chinese account tentatively suggests that Ho-lung may stand for the Ganges, and General Cunningham and Mr. Beglar more confidently maintain the same view. § Mr. Beglar, then, arguing upon the basis that Ho-lung does signify the Gauges, proceeds to state some very fair grounds for holding that the event recorded in the extract above quoted is the destruction of the city of Pâtaliputra by the falling-in of the banks of the Ganges. this conclusion is correct, then our previous argument shows that, the Mudrarakshasa must have been composed about the first half

<sup>\*</sup>See Wilson's Hindu Theatre, Vol. II., p. 136; and compare Beal's Fa-Hian, p. 103, and note there; J. B. B. R. A. S., Vol. III, Part II., p. 153; J. R. A. S., Vol. XVII, p. 126. Indian Antiquary Vol. VI., p. 131. At p. 50 of the Indian Antiquary, Vol. VI., may be seen a strange superstition regarding Pāṭaliputra. †See Elphinstone's History of India, by Cowell, p. 292; and Cf. the authorities referred to in the last preceding note. ‡See Journal Asiatic Society of Bengal Vol. VI., p. 71 § Cunningham's Arch 'Surv. Report, Vol. VIII, p. 12; see also Vol. XI, p. 156. ¶ Lassen (see Indian Antiquary, Vol. II., p. 196) says "the ancient capital, Pāṭaliputra, had long ceased to exist at the time to which, I think, the reign of Kalkin must be referred," that is to say, according to him, 1522 A. D. I do not know exactly what this alludes to. But it looks as if the meaning merely was that Pāṭaliputra had ceased to be occupied as the seat of royalty long before 1522. If so, the passage can have no bearing on the question

CC Company in the hard nastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

of the eighth century of the Christian era. I am bound, however, to point out, that besides the doubtful character of the evidence we have here set out, we must recollect that in the recent republication of the account of Ma-Twan-Lin, the passage above adduced is very differently rendered. Instead of what is quoted above, we read there as follows:-"Towards the end of the Khien-yuen period (668), China having lost the country of Holong, the kings of India ceased from that time to come to court."\* These two renderings are entirely different from one another, and it is impossible for us to decide between them. We must, therefore, leave the question to be determined by those who are conversant with the subject. It is enough for us here to add, that while on the one hand the modern Pâtna does not date back to any period further removed from us than the time of Shir Shah, who indeed, appears to have founded the modern fortress and town, † we have no mention of Pâtaliputra in any work of ascertained date subsequent to the time of Hiouen-Tsang. ‡ And it would be remarkable, that Ma-Twan-Lin's own account should contain nothing about a city which is referred to both by Fa-Hian and by Hiouen-Tsang.

For obvious reasons, it is not possible for me to go into the various geographical discussions regarding the change of the course of the Sona and the actual site of Pâţaliputra, which have been going on from the time of Major Rennell to our own day. Nor is it necessary for our present purpose that I should do so. Suffice it to say, that in all these discussions, as we have indicated above, the date of the Mudrârâkshasa instead of being treated as a point for investigation, has been assumed, in accordance with the opinion of Professor Wilson, to fall in about the eleventh century of the Christian era. There is however nothing, as far as I am able to judge, in the points made in that discussion, either to render such an assumption necessary, or even to indicate that it is a legitimate one. The date of the play may be placed even five or six centuries earlier than the point at which professor Wilson placed it, without in any way running counter to any fact established in the discus-

<sup>\*</sup> See Indian Antiquary. Vol. XI., p. 19, and Cf. Yule's Cathay, Vol I., p. lxxxi. † See Cunningham's Arch. Surv. Report, Vol. VIII., p. 14. ‡ But see as to this and generally the note on this point in our note on 'the date of S'ankarâchârya' in the Indian Antiquary, tized By Siddhanta See poil Angara Kosha

sion under reference. And, therefore, it is unnecessary to labour the point any further for our present purposes. I need only remark, that while General Cunningham places the site of Pâṭaliputra between the ancient beds of the river Ganges and the S'oṇa,\* the passages above referred to as probably indicating that the city must have been situated to the south of the S'oṇa †militate against his view. If the indications furnished by our play are to be accepted, the city must have been situated near the confluence of the two rivers, and—not between them, but along the southern banks of both rivers.

It will have been perceived, that the considerations which have been so far dwelt upon, point to the seventh or eighth century A.D. as the probable date of our drama. One other circumstance looking the same way may now be adverted to. In the seventh Act we have a remarkable stanza, in which the conduct of Chandanadasa, in sacrificing his life for his friend Rakhasa, is stated to have transcended the nobility even of the Buddhas.! It seems to me that that allusion to Buddhism belongs to a period long prior to the decay and ultimate disappearance of Buddhism from India § Of the other works, which, as stated in our note on this passage. contain similar references to Buddhism, the Naganandal may probably be taken to belong to about the middle of the seventh century A. D., and the Malatimadhava to the end of that century. The Kâdambarî, in which passages leading to a similar conclusion also occur, likewise belongs to the same period. Now, in Fa-Hian's time—that is to say, about the beginning of the fifth century

<sup>\*</sup> Arch. Surv. Report, Vol. VIII., p. 6. † See pp. 211 and 214. I take the passage at p. 211 to signify that the army of Malayaketu had to cross the S'ona before reaching Pâțaliputra, while the passage at p. 214 shows that that army had to go from north to south. At the same time, it is possible, that the meaning of the former passage may be simply, that the elephants of Malayaketu are to enjoy themselves in the S'ona, after Malayaketu shall have obtained possession of the city. This is possible, but I do not think it is the true meaning of ‡ P. 304 infra. § Cf. on this Wilson's Hindu the passage. Theatre, Vol. II., 4; Elphinstone's History of India, by Cowell, p. 296 note; also S. P. Pandit's Målavikågnimitra, Preface, p. 35 et. seq. | I am aware that in the Introduction to Mr. Palmer Boyd's translation of this play, it is assinged to about the 12th century. But it seems to be by the same author as the Ratnavali, and the assertion in the text is based on that assumption. and Cf. further Harshacharita, pp. 211-2; and also Magha, Canto XX., st. 81; Brihatsamhitâ, ch. LX., st. 19; and Elphinstone's India, by Cowell, p. 298.

A. D.—according to Mr. Beal, "Buddhism in India had arrived at a stage of development that foreshadowed its approaching decline and overthrow."\* In the time of Hiouen-Tsang—that is to say, between 629-645—it was, however, still far from being decayed, though it "appears to have fallen very far below the point at which it stood in Fa-Hian's time; to have been equal in power with Brahminism only where it was supported by powerful kings, and to have been generally accepted as the one religion of the country only in Kâs'mîr and the Upper Punjab,in the Magadha and in Guzarât."† In this condition of things, it was still quite possible, that one who was not himself a Buddhist-and Vis'akhadatta plainly was not one-should refer to Buddhism in the complimentary terms we find in the passage under disscussion. But such a reference is not likely to have been made at any time very far removed from the period of which we are now speaking. For in the eighth and ninth centuries "Buddhism had become so corrupt, that it no longer attracted the people, and when it lost the favour of kings. it had no power to stand against the opposition of the priests." From these facts alone we may, I think, safely conclude that a work which refers to Buddhism in the way ours does probably dates from a time prior to the ninth century A. D. Some support to this conclusion might be drawn from the circumstance, which is alluded to on this point by the same authority as that from which

<sup>\*</sup> Introduction, p. lxi., and cf. pp. 107-147. † See Rhys Davids' Manual of Buddhism, p. 245; and Barth's Religions of India, p. 132. On the vicissitudes of the fortunes of Buddhism in India, see also inter alia Beal's Fa-Hian, p. 53; J. R. A. S. (N. S.), Vol. III., p. 165; Burgess's Arch. Surv. Report Vol. II., p. 10; Vol. IV. p. 60; Vol. V., pp. 16, 22; Burnell's South Indian Paleography, p. 114 note; Fergusson's Indian Architecture, pp. 21-25; and Barth's Indian Religions, p. 134. # The argument here is not at all inconsistent with the view expressed by me at Indian Antiquary, Vol. IX., p. 46; a view to which I still adhere, and which, I find, has been expressed by other scholars also, cf. inter alia Barth's Religions of India, p. 133; Max Müller's India: What it can teach us, pp. 280-307; Indian Antiquary, Vol. VII., pp. 2 and 198; see, too, Burnell's South-Indian Paleography, pp. 104, 111; Fergusson's Indian Archetecture, p. 23; Journ. Bomb. Br. Roy. As. Soc., Vol. XII., p. 315. There is, however, an obvious difference between mere tolerance by a king-which may have been due, to some extent, to motives of policy-or even support in common with other systems and a positive compliment by an ordinary author. And the gist of the argument in the text lies in this difference. § Davids' Buddhism, p. 246—a passage which shows that the expressions used by Mr. Pandit at the place referred to in a previous note are too strong for the actual facts of the case. Cf. also Cunnigham's Arch. Surv. Report, Vol. VII., p. 198; Indian Antiquary Vol. XI., p. 116; Barth's Religions of India, p. 132.

we have made the last two extracts quoted above,\* namely, Mr. Rhys Davids' Manual of Buddhism. That circumstance is the alleged persecution of the Buddhists under the instigation of Kumârila Bhatta and S'ankarâchârya.† But this still requires corroboration, and it opens up a question which is too wide to be fully discussed on the present occasion.

Looking back at the various lines of investigation which have now been pointed out it seems to me that they all run pretty closely towards the conclusion that our drama belongs to somewhere about the early part of the eighth century A. D. I am not aware of any thing in the evidence, external or internal, bearing upon this subject, with which that conclusion stands in conflict. And this being so, I think, we may accept that conclusion, always remembering, of course, that the reasons by which it is supported are not such as to silence all possible suspicion.

One interesting question relating to our drama arises upon the stanza harad, &c, which occurs at P. 135 infra, and which is also to be found in the Nîtis'ataka of Bhartrihari. The next stanaza after that, beginning with a later, is also to be found in some copies of Bhartrihari's S'atakas As, however, the genuineness of this latter as forming a part of Bhartrihari's work may be fairly doubted, it is not necessary to discuss the question except as it is raised by the first stanza. Now, in the first place, it is remarkable that that stanza is quoted in the Das'arûpâvaloka nominally as from the Bhartriharis'ataka, but in reality in the form which is plainly more appropriate to its context in the Mudrârâkshasa. In the Bhartriharis'ataka the words after in the last line must be impossible to understand. In the Mudrârâkshasa they are perfectly intelligible, and actually occur in four of our MSS.

<sup>\*</sup> See p. 284. † I must state, however, notwithstanding what is said, for instance, by Mr. Beal (Fa-Hian, 137) or by M. Barth (p. 135-6), that I have myself no faith in the traditions about these persecutions. As to S'ankarâ-chârya's supposed share in them, I expressed this opinion as far back as 1876, see Indian Antiquary, Vol. V., p. 290. And as we learn from that great philosopher's work that, in his time, there was no universal sovereign, no Sârvabhaumrâjâ in India (see Bhâshya on Vedânt Sûtras, Bibl, Ind. ed., p. 314), it becomes certainly still more doubtful than it is on the other evidence, whether any such persecution as is alleged ever took place. Cf. on this point Barth's Religions of India, pp. 134-6; See our Bhartrihari, p. 7 (Nîtis'ataka). § Ibid, p. 31 (Nîtis'ataka). § See Preface to Bhartrihari, p. xx. ¶ See p. 62.

CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

The probability seems to be, that the author of the Das'arûpâvaloka quoted the stanza from memory,\* and in doing so, quoted the reading of his copy of the Mudrârâkshasa, wrongly attributing it to the Bhartriharis'ataka. Upon the question which arises with reference to these identical stanzas occurring in different and independent works, I have nothing to add to the remarks which I have elsewhere made, and which are already in print.† In the particular case which we have here to deal with, I can see no alternative other than the theory of plagiarism on the one hand, and what may be called the Subhâshita theory on the other. The former is not a probable one, especially in such a case as this.‡ The latter therefore, is the only one that we can adopt.

The names of the various peoples mentioned in the Mudrâ-râkshasa deserve a few words in this Introduction. Those names areas follows:—S'aka, Yavana, Kirâta, Kâmboja, Pârasîka, Bâhlîka, (which all occur in the second Act), Khas'a, Magadha, Gândhâra, Chîna, Hûna, Kaulûta, (which occur in the fifth Act), and Mlechchha on which some remarks have already been made. It is unnecessary, in this place, to go into any elaborate examination of all that has been said with respect to these various names. I will indicate only in a general way what these names are commonly understood to signify, and give references in the notes to the principal sources of information. The S'akas appear to have been a tribe inhabiting the countries on the north-west frontier of India—"between the Indus and the sea." They are spoken of by the classical writers under the name Sacce, and have been thought

<sup>\*</sup> Cf. on the observations in West and Bühler's Digest of Hindu Law, p. 528 (2nd ed.); Mr. Mandlik (Hindu Law, pp. 368, 389.) disputes the suggestion there made about Mitra Mis'ra quoting from memory as being without "authority." The suggestion seems to me, however, to be a very probable one as a general observation. Cf. J. B. B. R. A. S., Vol. X., 370; and Eggeling's Ganaratnamahodadhi, pp. 33, 182, where the quotation from the Kirâta and the Venîsamhâra were probably made from memory. † See our Bhartrihari Preface, p. 21, and the Tractate on the Râmâyana there referred to. ‡ See Hall's Vâsavadattâ, Preface, p. 15. § See also as to Mlechchhas, J. B. B. R. A. S. Vol., VI p. 114, and extra number for 1877, p. lxxxii; Max Müller, India; What it can teach us, pp. 282 299; Cunnigham's Arch. Surv. Report, Vol. II., p. 70; Burgess's Arch. Surv. Report, Vol. II., p. 26; Brihatsamhitâ, Chap. XVI., st. 35, (where they are described as dwellers in caves, &c.). Professor Kern renders the word by "barbarians," at J. R. A. S., (N. S.), Vol. V., p. 235.

generally to be identical with Scythians.\* They give their name to the royal dynasty from which the Marâthî word S'aka, meaning era, is derived. This particular signification of the word is based upon an error, † but the era current in this part of the country, and known as the S'aka era, which commences with 78 A. D., is so called from the "S'aka kings." The Yavanas have not been very satisfactorily identified. The questions which arise regarding the various references to them were elaborately discussed by Dr. Rajendralal Mitra some years agos. The name seems to have been applied at various times, to various tribes. Professor Wilson thinks that the Yavanas of Malayaketu's army 'may have been Greeks. The Yavanas, however, are also mentioned in the Mudrârâkshasa, I as having formed part of the invading army which followed Chandragupta and Chânakya to Pâtaliputra. But I do not find, that in the classical accounts of the invasion which are collected by Professor Wilson, any mention is made of Greek soldiers. Yet such mention might fairly be expected, if the Yavanas of the Mudrârâkshasa were really identical with the Greeks. The Yavanas referred to in our play were probably some of the frontier tribes inhabiting Afghanisthan and neighbouring districts.

<sup>\*</sup> See inter alia Prinsep's Essays, by Thomas, Vol. I., p.125; Indian Antiquary, Vol. IV., pp. 166, 167, 244; Vol. VI., p. 337; J. R. A. S., (N. S.), Vol. V., p. 59; Burgess's Arch. Surv. Report, Vol. II., p. 26; Vol. III., p. 55; Vol. IV., pp. 97, 101, 104, 114; J. R. A. S., Vol. XVI., p. 247. † See J. B. B. R. A. S., Vol. X., p. xliii.; Mr. Fergusson (S'aka and other eras, p. 9; Indian Architecture, p. 27), thinks that Kanishka founded this era, other scholars have attributed the foundation to Nahapâna; see Professor Bhândârkar's paper in the Transaction of the Orientalist's Congress in London. p. 318. The legend about S'âlivâhana, however, prevails in the Punjab, see Indian Antiquary, Vol XI., p. 289, and also, apparently in Java; Fergusson's Indian Architecture, p. 640. 

‡ See Indian Antiquary, Vol. III., p. 305; see also J. B. B. R. A. S., Vol. VIII., p. 281; Cunningham's Arch. Surv. Reports, Vol. XII., p. 130; Fergusson's S'aka and other eras, pp. 7, 10; Brihatsamhitâ, Chap. VIII., st. 20-21; Max Müller, India: What it can teach us, pp. 282, 292, 297, 301. § See J. A. S. B., Vol. XLIII., and contra Indian Antiquary, Vol. IV., pp. 170, 244; see also Indian Antiquary, Vol. V., p. 275; Vol. X., p. 197, (where it seems to be stated that a people dwelling near Siam are called by this name in Hiouen-Tsang), Vol. VI. p. 114; and J. R. A. S. (N. S.) Vol. IV., p. 442; Burgess's Arch. Surv. Report, Vol. IV., pp-34-38, 90-5, 114; Fergusson's Indian Architecture, p. 142, note. | Hindu Theatre, Vol. II., p. 147. Chandragupta, indeed, appears to have been hostile to the Greeks, see J. B. R. A. S. Vol. III., pp. 153-154; Vol. XV., pp. 274-5; see, too, Cunningham's Bhilsa Topes, p. 87 and authorities there cited.

CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

Kirâtas are another of these savage tribes, which are stated by Mr. A. Barooah to have been inhabitants of the hilly tracts just below the Himâlaya, near Kumaon and Nepâl. In the great duel which forms the subject of the Kirâtârjunîya, and which took place, be it remembered, on the heights of the Himâlaya, Arjuna's opponent was a Kirâta from whom the great epic takes its name.\* The Kâmbojast and the Pârasîkas are both mentioned under those names in Kâlidâsa's Raghuvams'a as tribes inhabiting the outlying districts on the north-western frontier. The Pârasîkas are doubtless the people inhabiting Persia and the adjoining regions. Horses from their country are also mentioned under the name Vanâyudes'ya in the Raghuvams'a. The Bâhlîkas are easily indentified as the dwellers in the district of Bactria or Balkh,§ where a Buddist Vihâra has been discovered. T So much for the invading army of Chandragupta, which in the classical accounts is described as containing vagabonds, and robbers, and banditti. This, doubtless, may be an exaggeration, as Professor Wilson was inclined to suppose. But it seems probable from the habitat of the peoples mentioned, if we have correctly fixed it. that they were outlying uncivilized peoples, whom Chandragupta and Chânakya formed into an army for the purpose of helping in their work of revenge.

The elements stated to constitute the army which followed Malayaketu and Råkshasa are of the same description. The Khas'as appear to be identical with the tribes still dwelling in the Khas'as and Garo Hills in the north-eastern parts of Bengal. The real name of the tribe seems to be Khas'a and so our text

<sup>\*</sup> See further Indian Antiquary, Vol. III., pp. 178-9; Vol. VI., pp. 133, 349 n; Vol. X., p. 321. † See Raghuvams'a, Canto IV., st. 60-69. For the Kâmbojas, see also Indian Antiquary, Vol. IV., p. 244; Vol. V., p. 275; Vol. X., p. 272; they and Yavanas are decribed as gue in the Gaṇaratnamahodadhi, p. 157, (Eggeling's ed.). ‡ Raghuvams'a, Canto V. st. 73. See further on this and other names Vâsavadattâ, Hall's Preface, p. 82; Aufrecht's Halâyudha, p. 47. § See Indian Antiquary, Vol. VI., p. 114. ¶ J. R. A. S., (N. S.), Vol. IX., p. 169 and Vol. XVII., (O. S.,) p. 112. ∥ Hindu Theatre, Vol. II, pp. 133, 149. An explanation of this statement in the classical writers is suggested by General Cunningham in his Bhilsa Topes, p. 89. § Barooah's Dictionary, Vol. III., p. 44; see, too, Bhilsa Topes, p. 94; and Bṛihatsamhitâ, Chap. LXIX., st. 26; and J. A. S. B., Vol. XVI., p. 1237, (Mr. Brian Hodgeon's paper.).

ought to have read it, following the MSS. A. and P.\* The next name is Magadha. If our text is on this point correct, and all our MSS. read the name as Magadha, the reference is probably to the discontented inhabitants of Magadha, who still followed Rakshasa, repudiating all connexion with Chandragupta as a usurper. I own, however, that I have a suspicion, though it is nothing more, that Magadha is not the correct reading, but that it should be Magara. If our identification of the Khas'as is right, this rectification is strongly suggested by the fact that the Magara tribe inhabits the Himâlayan tracts near Kumaon in the neighbourhood of the Khas'as.† According to Mr. Carleylle, the Goorkhas of Nepal originally belonged to the twin tribes, Magaras and Khas'as. must be admitted, however, that the emendation here is a mere suggestion, which cannot be accepted at present in the face of the evidence of our MSS. of the Mudrârâkshasa. I may add, that the language of the Magaras has formed the subject of an essay by Mr. Beams in the Journal of the Royal Asiatic Society.! The Gândhâras who come next are undoubtedly the people settled about the modern Peshawar.§ That part of the country is referred to in the Chhândogya Upanishad, I and it is well known that many Buddhistical remains of ancient days have been found at Ali Masjid and other places on the borders of Afghanisthan. | The Chinas are the next people who claim attention. Mr. Barooah identifies with the Chinese the Chinas mentioned in the Mahabharata. The Chinas of our text are probably not to be distinguished from the Chinas mentioned in the great epic. But Professor Max Müller

<sup>\*</sup> See further as to the Khas'as, Indian Antiquary, Vol. X., p. 386; and J. B. B. R. A. S. Vol. III., p. 156; and as to some of their customs, Indian Antiquary, Vol. VII., pp. 164, 205. + Cunningham's Arch. Surv. Report, Vol. XII., pp. 126-30; Vol. III., p. 116; see also Indian Antiquary, Vol. VI., p. # Journ. R. A. S., 337; and cf. Fergusson's Indian Architecture, p. 301. § See Indian Antiquary, Vol. I., p. 22; Cunningham's (N. S.), Vol. IV. Geography, pp. 15, 47, et seq; Elliott's Bibliographical Index, Part I., p. 30; J. R. A. S. Vol. XVII., pp. 114-5. ¶ Sec p. 459 (Bibl. Ind. ed.); see also Max Müller's India: What it can teach us, p. 360; Beal's Fa-Hian, p. 30. Indian Antiquary, Vol. I., p. 21; Fergusson's Indian Architecture, pp. 59. 72. See inter alia Fergusson's Indian Architecture, p. 169, et seq.; Indian Antiquary Vol. VIII., p. 227; J. R. A. S., (N. S.), Vol. XIII., p. 183; Vol. XIV. p. 319. One of the famous edicts of As'oka is in those parts, which formed, accord. ing to those edicts themselves, the western limit of As'oka's kingdom; see Indian Antiquary, Vol. VI., p. 275; cf. also Elliott's Index, part I., p. 102.

doubts whether in the Mahâbhârata the name Chînas really does stand for the Chinese.\* However whether they are to be identified with the Chinese or not, they would seem to belong to some where about the north-eastern quarter of India, whether on this side of the Himâlaya mountain or the further side. The Hûnas come next and these are probably to be identified with the White Huns, twhose inroads into India are said to have occurred in the fifth and sixth centuries A. D. They are mentioned in Kâlidâsa, and an expedition against them is stated in the Harshacharita; to have been entrusted to Râjyavardhana, the elder brother of Harshavardhana, by his father who is himself also described as a supplication.

Kaulûta appears in our play as the description of one of the confederates of Malayaketu. Professor Wilson says that the part of the country called Kulûta is not known. Since his time, however, some evidence on the subject has become accessible. Kulûta is alluded to in the Kâdambarî, and in Varâhamihira, and is mentioned by Hiouen-Tsang, appearently, as lying on the way from Jalandar to Mathurâ and Thânes'var. The modern name of the district is, according to Mr. Barooah, Kulu., and its precise position is indicated in the map which forms the frontispiece to General Cunnigham's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. I. Malaya, if our reading here is correct, is the only southern locality alluded to in our play. It is near the southernmost extremity of the Western Ghâts.\*\* Kâs'mîr is the province which still goes under the same name and Saindhava, doubtless, means belonging

<sup>\*</sup> Barocah's Dictionary, Vol. III., p. 114; see, too, Weber's History of Indian Literature, p. 243; Yule's Cathay, Vol. I., p. xxxiv.; and Kern's Brihatsamhitâ in J. R. A. S., (N. S.), Vol. V. p. 73 (st. 61); and contra Max Müller, India: What it can teach us, p. 13; चीनाञ्च is mentioned inter alia by Kâlidâsa and Dandî.

<sup>†</sup> See as to the Hūnas, Raghuvams'a, IV., 68; J.R.A.S., Vol. II, p. 283; Vol. V., (N. S.), p. 73; Cunningham's Geography of Ancient India, p. 7; Fergusson's S'aka and other Eras, p. 21; and Indian Architecture, pp. 39, 726, and note at p. xx. supra. As to their early history, see J. R. A. S. (N. S.), Vol X., p. 285.

<sup>‡</sup> P. 116. § See p. 101. ¶ Chap. XIV., st. 29; J. R. A. S. Vol. XVII., p. 119. ∥ Cunningham's Geography of Ancient India, pp. 142-564; and Arch. Surv. Report, Vol. XIV., p. 129; see also *Indian Antiquary*, Vol. VI., p. 339; J. A. S. B. Vol. XVII. p. 23. § See Dictionary, Vol. III., p. 41-56.

<sup>\*\*</sup> See Raghuvams'a, Canto IV., st. 51; Canto V., st. 64. See, however, as to Malaya *Indian Antiquary* Vol. XIV p. 105, and as to Malaya and generally *Ibid* p. 320.

CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

to Sindh,\* as Professor Wilson has pointed out. A review of all these names shows, that except the name Malaya, they one and all belong to the northern parts, and most to the northern frontier of India.

There is just one other point, touching the general character of our play, on which a few words might fairly be said in this introduction. It is plain that the sympathy of the reader is expected for Chânakya and his party, while it is equally plain that the policy of Chanakya is not remarkable for high morality. From the most ordinary deception and personation, up to forgery and murder, evey device is resorted to that could be of service in the achievement of the end which Chânakya had determined for himself, On the other side, too, there is no lack of highly objectionable and immoral proceedings. It must be admitted that this indicates a very low state of public morality, and the formal works on politics which exist certainly do not disclose anything better.† With reference to the criticisms which might be, and have been, based on these facts, however, there are one or two circumstances to be taken into account. In the first place, although this is no excuse it may be said to be an extenuation, that the questionable proceedings referred to are all taken in furtherance of what is in itself a very proper end. Chânakya's ambition is to make his protégé, Chadragupta, firm upon his throne, t and to bring back Rakshasa

<sup>\*</sup> See Cunningham's Geography, p. 6; with regard to most of the names discussed, the following may also be consulted; As'oka's Edicts, Brihatsamhitâ, Chaps. 9 to 11, 14, 16 to 18, and 32; Manu, Chap. X., st. 44; Cunningham's Ancient Geography, Harshacharita, P. 43; Patanjali's Mahâbhâshya, IV., I. 4, pp. 60-5, (Banâras Ed.), Wilson's Vishņu Purāṇa, cited in our Anugitâ, p. 222; Kathâsaritsâgara, Taranga 19, and Muir's Sanskrit Texts, Vol. I., p. 480, et seq.

<sup>†</sup> Chânakya is one of our great authorities on all matters of politics. Cf. inter ulia Kâmandaki's Nîtisâra (Bibl. Ind. Ed.), p. I, and preface of Dr. R. Mitra, p. 3; Das'akumâracharita, p. 145, (Calc. Ed.), p. 13 (Bombay Sanskrit Series), Panchatantra, Introductory Verses, and Kâdambari, p. 109; Chandakaus'iks, p. 3; see further J. R. A. S. (N. S.), Vol. IX., p. 177; J. A. S. B. Vol. XXXIV., p. 23, (where he is represented as tampering with the currency of his time), and Vol. III., Part I., p. 267. (Sed quære as to some of the things there said.) ‡ In the paper of Mr. Thomas at J. A. S. B. Vol. XXXIV., p. 68, there is a suggestion (and the same suggestion had been made before by General Cunningham) that the Nandas were Buddhists, and Chânakya was the prime mover in a Brahmanical movement for the expulsion of the Buddhist sovereigns. There is, how-

to the service of the king whe properly represented those old masters of his to whom Rakshasa's loyalty still remained quite firm. If the end could ever be regarded as justifying the means, it might be so regarded in this case. And, secondly, it must not be forgotten, that the games of diplomacy and politics have always been games of more or less doubtful morality. When we hear of one great politician of modern days declaring another to be a great statesman, because, as I believe he expressed it, the latter lied so cleverly, we cannot say that the world has risen to any very perceptibly higher moral plane in the times of Metternich and Napoleon, than in those of Chanakya and Rakshasa. suppression of important passages in despatches for the purposes of publication, or wars undertaken on unjustifiable and really selfish pretexts, calculated to convince one, that even in Europe in the nineteenth century the transaction of political affairs has been purged of the taint of immorality, however different, and I may even add, comparatively innocent, may be the outward manifestations of that taint.

A few words only need to be added regarding the commentary published in this volume. The author of it is Dhundhiraja, son of Lakshmana, of the family of Vyasa. The exordium and the conclusion of his commentary save one the necessity of any toilsome inquiry as to his age. He says that his commentary was written in the year 1635, at the request of one Tryambakâdhvarî, who was patronised by the Bhonsle Raja of Cholamandala and surrounding districts, named S'arabhajî, the brother of S'âhajî. The copy of the commentary used by us explains 1635 to be 1635 of the S'âlivâhana era. And we are enabled to remove all doubt on that point by the statement, that it was in the time of S'arabhajî Bhonsle that the commentary was written. For this S'arabhajî the brother of S'ahajî, is doubtless identical with the Sarfojî, the brother of S'âhajî, whom we see mentioned in the geneological tree of the Marâthâ dynasty of Tanjore, given by Mr. Sewell in his Sketch of the Dynasties of Southern India. Sarfoji is there

been pointed out at P. 27 Supra.

CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ever, no indication of this view in our play, and it stands in need of further corroboration as a historical theory. The indication which General Cunningham had suggested (J. A. S. B. Vol. X., P. 156), is based on a mistake, which has

stated to have reigned from 1711 to 1729 of the Christian era.\* Therefore 1635 may be taken to be equivalent to 1713 A.D. and that is the year in which our commentary was written.

The text of this commentary as printed in the present edition has been taken, as above stated, mainly from the Ms. A. The original of that MS. is traced back to a period very near, indeed to the actual composition of the commentary, and the confidence, which our MS. of the commentary claims from that circumstance, is, I think, well deserved. I have, however, also had the help of the copy of the commentary contained in the Ms. K., and, so far as it extends, the copy published in the uncompleted edition of the Mudrâr'âkshasa commenced to be published in Calcutta about twelve years ago.

Since the above paragraphs were sent to the press, Professor Peterson has been kind enough to hand over to me the MS. which he procured for me, from the Raja's library at Alvar. It bears date Samvat 1912, equivalvent to 1856. The only point I need note here is that in the commentary on the last stanza, as this MS. gives it, we read as follows: इत्थमत्रातिगम्भीर्ग्यभोदकैचाणक्यनयसं-विधानेन चन्द्रगुप्तसाचिन्यपद्लाभपरितृष्टो महामात्यो राक्षसो यथा द्रनुजबलोप-प्रवादद्धिजलनिममां भुवं भगवानादिवराहो दंष्ट्रयोद्धत्य यथापूर्वं पुनः प्रतिष्ठापि-तवान्, एवं भगवदंशभूतत्वेन तद्भिन्नश्चन्द्रगुप्तोऽपि म्लेच्छवलोपप्लुतायाः पृथिव्या धरं स्वभुजयोरासुज्य धर्मतः परिपालयतादित्याशास्त्रे वाराहीमिति. This explains the interpolation noticed at p. 4., at the same time displacing the suggestion there made, that the author of it may be some one other than Dhundhirâja, as the commentary in the Alvar MS. is by that author. I suspect the whole passage to be an addition in the copies of the commentary which contain it, it not occurring either in A or in K.

The commentary is published here in full. I am very strongly of opinion, that where a commentary is a really good one, it is not quite fair to the author of it to give merely a few extracts from it. And the commentary of Dhundhirâja is, I think, sufficiently good to fall within the scope of this principle. As a rule, it

<sup>\*</sup> See p. 53.

does not shun obscure places; it gives very full references to standard works like the Das'arûpa, for the various points of dramaturgic criticism which it contains, and, on occasion, points out various readings also, as already mentioned. It also gives a short introductory sketch of the previous events, a knowledge of which is necessary for understanding the course of the story as contained in the play itself.\* If our commentary is not quite so copious and learned as the commentaries of Mallinâtha or Jagaddhara, it still follows them, I think, at no very great distance.

In conclusion, I am sorry that the correction of the proofs has not been quite as well done as I could have wished. For a very considerable portion of the time during which this volume has been going through the press, I have had on hand, in addition to my ordinary engagements, the special work of the Education Ctmmission, which necessitated for some time my absence from Bombay, and involved considerable and distracting labour even when I was not absent. To other circumstances which contributed to the same result, it is not needful to refer here.

One word, however, may, perhaps, be properly added in explanation of the great delay wich has occurred in giving this volume to the public, especially as that explanation may also account for some other shortcomings of this volume, of which I am myself conscious. I actually commenced preparations for this work as far back as 1875, when it was also officially announced as being "in preparation." After some progress had been made, however, I was informed in reply to my inquiries, that the Education Department would not be, then and for some time longer, in a position to undertake the publication. I, therefore, laid the whole thing aside, and undertook to prepare a volume for Professor Max Müller's Series of Sacred Books of the East, having just about that time received the kind invitation of that distinguished scholar for co-operation. And it was not till some time after my volume in that series was

<sup>\*</sup> This is translated into English in the *Hindu Theatre*, Vol. II., pp. 141-7. Professor Wilson would appear to have seen only the portion translated by him, as he does not indicate anywhere that it was only introductory to the commentary of Dhundhirâja. At pp. 143, 147, however, of his translation, there are passages which clearly show the character of the piece he had before him.

published, that I was told that the information on which I had acted in 1877 was based on a misunderstanding, and was asked to resume my labours on the Mudrârâkshasa. This occurred in May 1882, and I resumed in the June following, the work which had been entirely cast aside early in 1877.

# उपोद्धातः।

सिन्दूराक्षणगण्डमण्डलमदामोदश्रमद्भक्किका-झंकारेण कलेन कर्णमुरज्ञध्वानेन मन्द्रेण च । हुनान्नः तत्तौर्यत्रिकरीतिमेति शिरसः शश्चन्मदान्दोलनं यस्य श्रीगणनायकः स दिशतु श्रेयांसि भूयांसि वः ॥ १ ॥ षञ्जिरङ्गेरुपेताय पुमर्थामरभूरुहे । शंकराय नमस्कुर्मो निगमाय नयाय च ॥ २ ॥

श्रीमद्भोसळवंशभूपतिकुलामात्येषु विख्यातिमा-न्भारद्वाजकुळार्णवेन्दुरुद्भूद्वावाजिरस्याहितः। पुत्रसास्य किलैकभूपतिमणेर्भन्नी सदैवाहत-स्तेनासीद्गुरुवत्प्रगल्भधिषणो गङ्गाधराख्योऽध्वरी ॥ ३ ॥ तस्य द्वौ तनयावुदारचरितौ कृष्णाम्बिकागर्भजा-वेकक्ष्मापतिलालितौ गुरुपदे चारोप्य संमानितौ। तत्युत्रेण च शाह्जिक्षितिभृता ज्येष्ठानुवृत्त्यादतौ तत्तादृग्विविधाप्रहारिकरणाद्विद्वत्प्रतिष्ठापकौ ॥ ४ ॥ ज्येष्ठस्तत्र सदावदातचरितः श्रीमात्र्रसिंहाध्वरी गायत्रीसमुपासनादिभिरपि श्रौतैश्च सत्कर्मभिः। आत्मानं परिपूय तं सुचिरतैः पुत्रैः प्रतिष्ठाप्य च त्रेघा त्रह्महिताय सत्कृतिचितान्स त्रह्मलोकानगात् ॥ ५ ॥ तस्यात्मत्रितयेऽप्रजस्तु धृतिमानानन्दरायाध्वरी कौमारात्प्रभृति प्रगल्भधिषणः श्रीशाहराजादृतः। इष्टापूर्तसद्त्रदानसुहितत्रैविचवृद्धैः सह श्रुत्युक्तार्थप<u>रिष्क्रियापदुमतिः</u> सत्कर्मनिष्णातधीः ॥ ६ ॥ श्रीसाम्बं त्रिपुरेश्वरीमपि कुलाराध्यं नृसिंहं यज-न्मिष्टान्नेर्जपहोमपूजनमहैर्वासन्तिकै: शारदै:।

सोऽयं भक्त्युपपादितैः स्मृतिगतैः श्रौतैश्च सत्कर्मभिः श्लाब्यः श्रीप्रभुरिष्टदैवतद्यादृष्टाः चिरं जीवतात् ॥ ७ ॥ (युग्मम् ।)

ज्येष्ठे तत्र नृसिंह्यज्वित दिवं यातेऽनुजस्तत्सुता-न्पद्यन्पुत्रवद्ग्रजापचितिमप्यानन्द्राये द्धत् । वैतानानि च कार्यन्सुचरितान्येतैः स्वपुत्रेण च श्रीमानत्र महाग्निचिद्विजयते श्रीत्र्यम्बकार्योध्वरी ॥ ८ ॥

यो गङ्गामवगाहकः पथि महायासं द्वीयस्यय-न्वृद्धां मातरमिष्टदेवततया ग्रुश्रूषमाणोऽनिशम् ।

धन्यः श्रेयसि गाङ्गपाथसि मुहुर्भक्ता निमञ्ज्य खयं हन्त स्वानुद्मञ्जयत्पितृगणान्सर्वान्भवाम्भोनिधेः ॥ ९ ॥

वोढुं शाहमहीभृता निजधुरां संछन्द्यमानोऽपि त-च्छ्रौतोपास्तिविरोधि नाचकमत प्रज्ञावतामप्रणी: ।

मन्त्रे धर्मनयेऽथ तेन गुरुवन्नित्यादतस्तत्कृपा-छन्धैर्भूरिधनैरयष्ट विबुधान्यझैर्महादक्षिणै: ॥ १० ॥

तन्ने कुत्रचन प्रवृत्त्य बहुधा राजानुरोधादयं तत्सिद्धे <u>वसुनो व्ययेन बहुना</u> जातोऽधमणों भृशम्। राजा प्राज्यमृणं तदस्य स निराकर्तुं विलम्बं व्यधा-

त्रिवेदाद्यमाधुमण्येविद्दत्सीर्थोटनायात्रजत् ॥ ११ ॥

तत्रोचैरुपचार्य नीवृद्धिपैरेनं स्वयं चाद्रा-त्प्रत्युद्गम्य स<u>माद्धा</u>हुणविदामप्रेसर: शाहराट्।

स त्यागेशसरूपतामथ गतस्तत्पादपद्मार्चना-यत्तस्वान्ततया ययातिनलमांधात्रादिभिर्दुर्लभाम् ॥ १२ ॥

भ्राता तस्य महोन्नतिः शरभजीराजः प्रशास्ति क्षितिं विश्वानन्दविधायिमिर्गुणगणैरावर्जयन्विष्टपम् । वृत्तीर्नेह्महिताय शाहजिमहाराजापिताः पालय-

द्वतात्रकारुताय साहाजनस्तराजाानताः पाछय-न्नाधिक्येन सदादृतद्विजवराशीर्विद्धितप्राभवः ॥ १३ ॥

नित्यं वर्षति वासवी जनपदामोदाय वृष्टि शुभां

कावेरीसिछिछैश्च चोलधरणिः स्वच्छन्दमाप्यायते । CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Conection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha यसित्राज्यमिदं प्रशासित निराबाधं जगन्मोदते स श्रीमाञ्छरभः क्षितीन्दुरवनीं शासिचरं जीवतु ॥ १४॥ एतं ज्येष्ठपुरस्क्रियोपचरितं मित्रप्रवीरं दया-

नावा प्राणमहाणेवादुद्धरद्दाक्षिण्यशासी नृपः।
वृत्ति चातनुतास्य सह्यगिरिजाकूलेऽनुकूले श्रुतिः

स्मृत्युक्ताखिलकर्मणां श्रितंपरित्नाणप्रवीणस्य सः ॥ १५॥

यः कौमारिछतन्त्रतः समतनोत्कर्मस्थिति पावनीं ब्रह्मोपादिशदाशु शोकधुत्रये यो नारदाय स्फुटम्।

तं स्कन्दं परिचर्य साधु परया भक्त्या तदाप्तुं महत्कर्मब्रह्मफलं सुधी: कलयते यः स्वामिशैले स्थितिम् ॥ १६॥

विष्णुर्मेक्तविशाखाभिधमुडुयुगलं मध्यरत्नं यदीयं सेषा चन्द्राकेनिष्का लघुमणिभिरिवालंकृता चोपहोमै: ।

स्यूताहोरात्रसूत्रे विधिवदुपचिताधानतः सप्तविशे वर्षे नक्षत्रसत्तस्रगखिलमखभुक्प्रीतये येन पुण्या ॥ १७ ॥

सोऽयं स्वामिगिरौ गिरीशकृपया प्राप्य स्थिति सुस्थिरां विद्वद्वैदिकवान्धवै: सह सदा संभुक्तसंपद्भर: ।

श्रौतै: सचरितैरुपास्तिसुभगैराराधयन्नीश्वरं

ऋाघ्यः श्रोत्रियपुत्रपौत्रसहितो जीयात्सहस्रं समाः ॥ १८॥

परिष्कुर्वन्नेतत्पुरमभिजनश्रोत्रियबुधा-श्रितागारैक<u>द्दामभिक्</u>पवनामोगसुमगैः।

सुमेधोभिर्वेदत्रयविविधशास्त्राभ्यसनतः

समुद्धष्टं छात्रैरशनवसनाभ्यक्समुहितैः ॥ १९॥

कुमारेशं भक्ता चिरमुपचरन्भूषणगणै-रुदारैसौसौरप्युपचिततरैरुत्सवमरै:।

प्रसादादस्योचै: श्रियमनुभवन्भव्यविभव-

श्चिरं जीवन्नव्याद्भुवनमखिलं त्र्यम्बकसखः॥ २०॥

तदीयायाः पात्रं <u>निरुपिषदयायाः</u> श्रितगणै-र्गणेयस्तेनैवार्पितवसुकृतैः कैश्च सुकृतैः। समाराध्य श्रीशं विधुतिपतृदेवाघृणतया
कृतार्थसास्याज्ञाद्रवशतया जातकुतुकः ॥ २१ ॥
बुधो दुण्ढिनीम्ना जगति विदितो छक्ष्मणसुधीमणेः श्रीमद्यासान्वयज्ञछधिचन्द्रस्य तनयः ।
द्धन्सुद्राङ्कं रृक्षसमिति नवं नाम शुभसंविधानं व्याचष्टेऽद्भुतरसनयं नाटकवरम् ॥ २२ ॥

श्रीमद्विशाखद्त्तीये मुद्राराक्ष्सनाटके । कथोपोद्धातमाचक्षे संविधानावबुद्धये ॥ २३ ॥ नन्दान्तं क्षत्रियकुलमितिं पौराणशासनात्। कल्यादौ नन्दनामानः केचिदासन्महीभुजः ॥ २४ ॥ सर्वार्थसिद्धिनामासीत्तेषु विख्यातपौरुषः। स चिरादाशिषत्पृथ्वीं नवकोटिशतेश्वरः ॥ २५ ॥ वक्रनासाद्यस्तस्य कुछामात्या द्विजातयः । बभूबुस्तेषु विख्यातो राक्षसो नाम भूसुर: ॥ २६ ॥ द्ण्डनीतिप्रवीणः स षाङ्गण्यप्रविभागवित्। शुचि: श्र्तमो नन्दैर्मान्यो राज्यधुरामधात् ॥ २७ ॥ राज्ञः पत्नी सुनन्दासीज्ज्येष्ठान्या वृष्छात्मजा। मुराख्या सा प्रिया भर्तुः शीळळावण्यसंपदा ॥ २८॥ स कदानित्तपोनिष्ठमतिथिं गृहमागतम्। अर्घ्यपाद्यादिभिभेक्त्या सभार्यः समपूपुजत् ॥ २९ ॥ तस्य पादोदकं पत्रयोरुपर्यक्षांबभूव सः। ज्येष्ठाया न्यपतन्मूभ्रि नवपादोद्बिन्द्वः ॥ ३०॥ एको मुरायास्तं भक्ता मुर्ज्ञा प्रह्नेण साप्रहीत्। तदाद्रं वीक्ष्य तस्यां प्रससादाधिकं द्विज: ॥ ३१ ॥ मुरा प्रासूत तनयं मौर्याख्यं गुणवत्तरम्। सुनन्दा बहुगर्भा<u>ंढ्यां मांसपेशी</u>मसूत सा ॥ ३२ ॥ नवास्यां गर्भशकलान्यासंस्तानि तु राक्ष्सः। तैल्ड्रोणीषु निक्षिप्य यत्नेन समपूपुषत् ॥ ३३ ॥

वभूवर्नव ते वीरा राक्षसेनाभिवर्द्धिताः। नन्दा इत्येव ते पित्रा व्यपदिष्टा महौजसः ॥ ३४ ॥ तेष राज्यं समासज्य तत्सेनान्यं महामतिम्। विधाय मौर्य राजासी वृद्धः शमरतोऽभवत् ॥ ३५ ॥ चन्द्रगृप्तोत्तमास्तस्य मौर्यस्यासञ्ज्ञतं सुताः। अत्यशेतेव तान्नन्दान्मौर्यः पुत्रैर्महाबलैः ॥ ३६ ॥ ततो नन्दा दुरात्मानः सपुत्रं तमसूयया। प्रवेदयान्तर्भूमिगृहं मञ्जव्याजाद्जीघनन् ॥ ३७॥ मधूच्छिष्टमयं जातु जीवन्तमिव पखरे। सिंहमाधाय नन्देभ्यः प्राहिणोर्दिसहलाधिपः ॥ ३८॥ यो द्रावयेदिमं ऋरं द्रागनुद्धाट्य पञ्जरम्। स वोऽस्ति कश्चित्समतिरित्येवं संदिदेश च ॥ ३९ ॥ वाक्छछं तदजानद्भिर्मन्दैर्नन्दैर्विछोमितः। कथंचिद्वशिष्टासुः समुत्तार्य समाहितः ॥ ४० ॥ चन्द्रगप्तस्त मेधावी प्रतप्तायःशलाकया । व्यलापयत्पञ्चरस्थं व्यस्मयन्त ततोऽखिलाः ॥ ४१ ॥ जिघांसितोऽपि भूच्छिद्रात्रन्दैरेतेन हेतुना । निष्काशितो जिजीवासौ भाविन्या दैवसंपदा ॥ ४२ ॥ आजानुबाहुरित्यादिराजलक्षणलक्षितः। औदार्यशौर्यगाम्भीर्यनिधिर्वनयवारिधिः ॥ ४३ ॥ ईहशोऽपि स तैर्दुष्टैर्नेष्यां अभिरसद्यत । पुनक्छद्मवधे तस्य प्रायतन्त दुराशयाः ॥ ४४ ॥ अन्नसत्राधिकारे तैर्नियुक्तः कालपर्ययम्। प्रतीक्षमाणस्तत्रास्थात्स नन्दापचिकीर्षया ॥ ४५ ॥ स कदाचिहिजं कंचिद्द्राक्षीद्तिकोपनम्। पादलप्रकुशोन्मूलदाहे कृतमहोद्यमम् ॥ ४६ ॥ मत्वातिकोधनं मौर्यस्तं नन्दोन्मूलनक्ष्मम्। उपेत्य शरणं स्त्रेष्टसिद्धये समुपाचरत् ॥ ४७ ॥

विष्णुगुप्ताभिधानः स बाल एव द्विजोत्तमः। औशनस्यां दण्डनीत्यां ज्योति:शास्त्रे च पारगः ॥ ४८॥ नीतिज्ञास्त्रप्रेणेता यश्चणकस्तस्य नन्दनः। चाणक्य इति विख्यातः श्रोत्रियः सर्वधर्मवित् ॥ ४९ ॥ गुणाढ्ये चन्द्रगुप्तेऽस्य पक्षपातो महानभृत्। स च नन्दकृतं तसी व्यसनं स्वं न्यवेदयत् ॥ ५० ॥ नन्दराज्यं तदा तसी प्रतिश्रुत बुभुक्षितः। मुक्तिशालां स नन्दानां प्रविश्याप्रासने स्थितः ॥ ५१ ॥ नन्दाः ऋद्धा महात्मानं कालोपहतचेतसः। बद्धरिखवमसैनमासनादुद्तिष्ठिपन् ॥ ५२ ॥ धिग्धिग्मा मैवमित्येवं वादिष्वखिलमन्त्रिषु । अप्रासनात्ते चाणक्यं क्रोधाकुलमचीकृषन् ॥ ५३ ॥ मध्येशालं स रोषान्धः शिखामनमुच्य पाणिना । प्रतिज्ञामकरोत्तीत्रां नन्दवंशदिधक्षया ॥ ५४ ॥ दुर्पान्धान्दुर्मतीनेतानेवं मामवजानतः। नन्दाधमाननुत्खाय न बभ्नामि शिखामिमाम् ॥ ५५ ॥ इत्युक्त्वा निर्ययौ तूर्ण पुरात्क्षुभितमानसः। गतिश्रयश्च ते कुद्धं न समाद्धतोद्धताः ॥ ५६ ॥ चन्द्रगुप्तोऽपि स तदा स्वनियहभयाकुछ: । निर्यायोपांशु नगराचाणक्यं समुपाश्रयत् ॥ ५७ ॥

मौर्येन्दु मुपसंगृह्य कौटिल्यः कुटिलं नयम् । आनुसंद्धदातिष्ठचलं नन्दकुलो द्वृतौ ॥ ५८ ॥ स्विमृत्रमिन्दुशर्माणं कृत्वा क्षपणकाकृतिम् । तेनाभिचारिकविदा राक्षसादीनवश्चयत् ॥ ५९ ॥ नन्दराज्यार्द्धपणनात्समुत्थाप्य महाबलम् । पर्वतेन्द्रं म्लेच्छवलैन्यरुणत्कुसुमं पुरम् ॥ ६० ॥ नन्दाः सर्वे सुसंरव्धा निरुद्धाः प्रवलारिभिः । इसा राक्षसवीर्येण युद्धायैव मनो द्धाः ॥ ६१ ॥

घटमानोऽपि बहुधा दुर्जयं वीक्ष्य तद्वलम् । राक्षसञ्ख्याना हत्तुं मौर्य तेनाथ संद्धे ॥ ६२ ॥ सर्वे नन्दाः पर्वतेन्द्रबलानिलसमेधिते । चाणक्यकोधदहने घोरे शलभतामयः ॥ ६३॥ ततः स राक्षसः क्षिष्टः प्रश्लीणवलपौरुषः । निरुद्धवीवधासारप्रसारं क्षीणसंचयम् ॥ ६४ ॥ असरक्षं पुरं पद्यन्नसुरक्षणतत्परः । नन्दवृद्धस्य सर्वार्थसिद्धेरेनं सुरङ्गया ॥ ६५ ॥ प्रान्निःसार्य निभृतं पौरैर्नन्दानुरागिभिः। पूरं मौर्यवशीकृत्य तत्सख्यमिव नाटयन् ॥ ६६ ॥ अभिचारकृतां मौर्यायादिशद्विषकन्यकाम् । तच्छदावित्पर्वतेशं कौटिल्योऽघातयत्तया ॥ ६७ ॥ स्वच्छद्म वोधयित्वा तत्सुतं मलयकेतुकम्। उपांञ् भीषयित्वाप्तैः पलाययत कूटधीः ॥ ६८ ॥ अराजकं वशीकृत्य कौटिल्यः कुसुमं पुरम्। नन्दानरक्तपौराढ्यं सहसा न विवेश तत् ॥ ६९॥ पुरं प्रविष्टमप्याञ्च जिघांसू राक्षसो रिपुम्। सुहृद्भिद्रिक्वर्माद्यैः कूटयत्राद्ययूयुजत् ॥ ७० ॥ कौटिल्य: कुटिलप्रज्ञस्तत्सर्वमरिकल्पितम् । विषकन्याकृटयत्रगरदादि व्यबुध्यत ॥ ७१ ॥ कूरेण राक्षसेनैव ह्यसात्पक्षजिघांसया। विषकन्या पर्वतेशे योजितेति समाद्धत् ॥ ७२ ॥ वैरोचकं पर्वतेशभातरं चिकताशयम्। अस्थापयज्जिगमिषुं शपथैरछलगर्भितैः ॥ ७३ ॥ स्वाप्वादं निह्नुवानः पर्वतेशवधोत्थितम् । प्राग्दित्सितार्धराज्येन शठः प्रालोभयच तम् ॥ ७४ ॥ सर्वार्थसिद्धिरगमत्तपस्तम् कचिद्वने। तत्रापि चारदृक्कुरः कौटिल्यस्तमजीघनत् ॥ ७५ ॥

सर्वार्थिसिद्धिं निह्तं श्रुत्वा शोचन्स राक्ष्सः। गत्वा मलयकेतुं तं प्रोत्साह्यितुमृचिवान् ॥ ७६ ॥ अरुद्धमूलं मौर्ये द्रागुन्मूल्य सहसा वलात्। आनृण्यं गन्तुमिच्छामि स्वामिनां नाकवासिनाम् ॥ ७७ ॥ सर्वेऽस्मास्वनुरज्यन्ते पौरा गूढाभिसंधयः। तस्योपांशु वधायाप्ताः पुरे जाप्रति मामकाः ॥ ७८ ॥ सर्वोपायैर्विक्रमैश्च घटेमहि हिताय ते। जिह मौर्यं सकौटिल्यं नन्दराज्यं तवास्तु तत् ॥ ७९॥ विषकन्यां योजयित्वा चाणक्येनैव पापिना। पिता ते मौर्यराज्यार्धहारी विनिहतदछछात् ॥ ८० ॥ सर्वथैव निह्त्यैनसुपायेन बलेन वा । त्वय्यासज्याखिलं राज्यमानृण्यं स्वामिनामयै ॥ ८१ ॥ इति प्रोत्साह्य बहुधा धीमान्साहसिकाप्रणीः। मौर्य जेतुं म्लेच्छबलै: समनद्यत राक्ष्सः ॥ ८२ ॥ उपोद्धातोऽत्र वृत्तायाः कथाया एवमीरितः। अतः परं कविर्वस्तु नाटकीयं प्रयोक्ष्यते ॥ ८३ ॥ कूरप्रहः स इलस्मिन्पचे प्रस्तावनामुखे। उक्तमर्थ श्लेषदिशा कविरन्ववदन्मनाक् ॥ ८४ ॥

इत्युपोद्धातप्रकरणम्।

# मुद्राराक्षसम्।

प्रथमोऽङ्कः।

थैन्या केयं स्थिता ते शिरिस शशिकला किं तु नामैतर्दसा नामैवास्थास्तदेतत्परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतोः।

अथेदं नाटकं साङ्गं लक्षणपुरःसरं व्याख्यायते । तत्र तावन्नान्दी-पद्यद्वयम्—धन्या केयमित्यादि । अत्र श्रीमान्विशाखदत्तनामा महाकविः प्रारिप्सितस्य नाटकस्य निर्विन्नपरिसमाप्तिप्रचयसिद्धार्थं स्वेष्टदेवतागुणसं-कीर्तनपूर्वकाशीर्वचनरूपं मङ्गलं शिष्ट्यशिक्षाये नान्द्या निबन्नन्नर्थतः शब्द-तस्य नाटकीयं वस्तु ध्वनयति । नान्दीलक्षणममे वक्ष्यते । तत्राद्ये नान्दी-पद्ये धन्या केयं स्थिता ते शिरसि इति जटाजूटकुह्ररनिलीनां दिव्ययुवित-रूपधारिणीं गङ्गामवलोक्य सेर्घ्यायाः शिवायाः शिवं प्रति प्रश्नः । पर-मप्रेयस्यहं वामाङ्गेऽवितिष्ठामि मत्तोऽप्युपिर चत्तमाङ्गे स्थाने केयं स्थि-तेति ईर्घ्यास्कोटको धन्याशब्दः । किंच 'धन्या योषित्प्रलोभिका' इति वच-नादेवं प्रलोमनशीलायाः कथं वश्योऽसीति उपालम्भोऽपि ध्वन्यते । यद्या । व्यतिरेकलक्षणया धन्याशब्दोऽधन्यावचनः । पूज्यस्य मर्तुर्यो शिरः समा-रूढवती साधन्या अस्ताच्या तस्याः कथं वश्योऽसीति ध्वन्यते । स्त्रियं तां निह्नोतुकामः शिवः शिरःस्थमेव शशिनं कलाशब्दशिरस्कतया स्नीलिङ्गेन

भ्रम्या केयं R. and M. read केयं कन्या. २ For दूखा B. reads दुखाः.

CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

नारीं पृच्छामि नेन्दुं कथयतु विजया न प्रमाणं यदीन्दुदेंच्या निह्नोतुमिच्छोरिति सुरसरितं शास्त्रमच्याद्विभोवेः ॥१॥

निर्दिश्य छलेनोत्तरयति-शिकलेति। पुनरिप मया पृष्टाया एव युवत्याः शशिकलेति नाम स्यादिति मन्वानाया देव्या ऋजूक्तिः किं नु नामैतदस्या इति। पुनश्च शशिकलामेवोद्दिश्य अस्या इत्युभयसाधारण्येन शिवस्य छलो-त्तरं-नामैवास्यास्तदेतत्परिचितमित्यादिना । कस्य हेतोरिति केन हेतुने-त्यर्थ: । निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायद्र्शनमिति पष्टी । ते इति शेषे षष्टी। अथ परिचितशशिकलानामकथनव्याजेन मया बुभुत्सितां युवर्ति निहुत इति शिवस्य कैतवं ज्ञात्वा जटाजूटनिलीनापरिचितनारीविषयकः प्रश्न: क्रियते न परिचितेन्दुविषय इति देव्याह—नारीं प्रच्छामि नेन्दु-मिति । तत्र नारीमिति एकस्मिन्नेव पदे पृच्छतेरप्रधानकर्मत्वं देव्य-भिमतत्वेनापाद्य वाक्छछेन पुनरपि शिव उत्तरयति। यदि नारीं प्रति प्रश्नः क्रियते न तु मां प्रति इन्दुप्रधानकर्मकः तर्हि सजातीयत्वाद्विश्रम्भपात्रं ते सखी पृष्टा सती-कथयतु विजया न प्रमाणं यदीन्दुरिति। सुयोज्यमानोऽपी-न्दुरूपोऽर्थः न प्रमाणं यदि तथ्यत्वेन न संमतश्चेदित्यर्थः । यद्वा । उभयोः कर्मकारकयोः संनिहितयोः सतोरेकस्य त्यागायोगात् नारीमिन्दुमित्युभय-मपि अप्रधानकर्मत्वेन्एाद्य शिव एवमाह । यदि नारीं प्रति प्रश्नः क्रियते नेन्दुं प्रति तर्हि-कथयतु विजया। न प्रमाणं यदीन्दुः विजातीयत्वादिन्दुः प्रष्टुव्यत्वेन न संमतश्चेदित्यर्थः ।-देव्या निह्नोतुमिच्छोरिति सुरसरितं शा-ठ्यमञ्याद्विभोर्वः इत्येवं प्रकारेण देञ्याः सकाशाद्वुद्धिकृतापादानत्विव-क्षया पश्चमी । सुरसरितं गङ्गां निह्नोतुमपलपितुमिच्छोर्वाक्छलेन देवीं वश्चयत इति यावत् । विभोः परमेश्वरस्य शाठ्यं छलोक्तिरन्यात्पायादिति पद्यस्य वाच्योऽर्थः । अत्र वक्रोक्तिरछंकारः ।

'यदुक्तमन्यथावाक्यमन्यथात्वेन योज्यते।

ऋषेण काका विज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा।।' इति लक्षणात्। तेन च वक्ष्यमाणं नाटकीयं वस्तु व्यज्यते। अतोऽलंकारेण वस्तुध्वनिः।।१।।

319 = 1 handings with following fort पादस्याविर्भवन्तीमवनुतिमवने रक्षतः स्वैरपातैः

संकोचेनैव दोष्णां ग्रहरिमनयतः सर्वलोकातिगानाम् ।

दृष्टिं लक्ष्येषु नोग्रंज्वलनकणमुचं वधतो दाहभीते-

ट लक्ष्यपु नाप्रज्वलनकणश्चय वसता दाहमात-रित्याघारानुरोधात्रिपुरविजयिनः पातु वो दुःखनुत्तम् ॥ २ ॥

द्वितीयं नान्दीपद्यम् —पादस्येति।पादस्य स्वैरपातैः खच्छन्दस्काछनै-राविभवन्तीं आविभविष्यन्तीम्। 'वर्त्तमानसामीप्ये वर्त्तमानवद्वा' इति छट्। अवने: पृथिव्या: अवनति न्यरमावम्। भङ्गमिति यावत्।रक्षतः परिहरतः। अवनिभङ्गभीत्या शनैः पादौ निक्षिपत इत्यर्थः । चोरं रक्षतीत्यत्र चोरस्य स्वच्छन्द्चारनिषेधवद्त्रावनेरवनत्याविभीवनिषेधो रक्षतेर्थः। संकोचे-नेति—सर्वी छोकानू धर्वे तिरश्चातिकस्य गन्तुं समर्थानाम् । अतिविस्तार्-भाजां दोष्णां भुजानां संकोचेनैव भुजाघातेन छोकाः संहता मा भूव-न्निति भुजानां क्रोडीकरणेनैव मुहुरिमनयतः अङ्गविक्षेपं कुर्वतः। 'अङ्ग-हारोऽङ्गविक्षेपो व्यञ्जकाभिनयौ समौ' इत्यमर:। दृष्टिमिति—उप्रज्वल-नकणमुचं तीत्रविस्फुलिङ्गकिरं दृष्टि भाललोचनं लक्ष्येषु दगिभनयद्-र्शनीयेषु वस्तुषु दाहभीतेर्दग्धानि मा भूवन्निति न वध्नतः नं निश्चिपतः। इतीति—इलाधारानुरोधादिलेवमुक्तसाधारस्य नृत्तित्रयाश्रयस्य पृथि-व्यादेरनुरोधाद्यथाक्रमं भङ्गसंहरणदाहा मा भूवन्निति अनुक्रोशान्निपुर-विजयिनः शिवस्य दुःखनृत्तं दुःखेन कृच्छ्रेण यथाकथंचित्सायंतनाव-इयकविधितयाङ्गवैकल्येनाप्यनुष्ठीयमानं नृत्तं वः पातु इति पद्यस्य वाच्योऽर्थः। नन्वत्र तृतीयलोचनामिनयासंभवात्रृत्तवैकल्यप्रसञ्जनमयुक्तं तत्पिधायापि द्वाभ्यामेव छोचनाभ्यां छक्ष्याभिनयस्य सुकरत्वादिति चेन्मैवम्। द्विछोचनस्यैकस्मिल्लोचने विकलेऽन्येनाभिनयवैकल्यवन्निछोचन-स्यापि तथात्वोपपत्ते:।तस्मादुक्तं दगिमनयवैकल्यप्रयुक्तदुःखनृत्तत्वप्रसञ्जनं समश्जसमिति संतोष्टव्यम् । अत्र त्रिपुरविजयिन इति पदेन यथा पुरविज-

For नोम we have नोम्रां in B. and H.; and for बश्नतो P. R. and H. read विश्रतो. The Calcutta edition with Dhundhiraja's commentary has विश्रता. २ For वो M. has नो; for नृत्यम् we have नृत्तम् in B. and N.

CC-O. Prof. Sata Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

यिना विशिखविद्वना त्रिपुरं दग्धम्, एवं क्रोधाग्निना नन्दवंशवत्सराक्षसं मलयकेतुं दग्धुं समर्थस्यापि चाणक्यस्य राक्षससंजिधृक्षानुरोधात्क्व-च्छ्रेण कुटिलनीतिप्रयोगाभिनिवेश इति ध्वनितम्। अत्र अवन्यादीना-मवनसाद्ययोगेऽपि योगकल्पनात्संबन्धातिशयोक्तिरलंकारः 'संबन्धातिश-योक्तिः स्याद्योगे योगकल्पनम्' इति तल्लक्षणात्। त्रिपुरविजयिन इति सामित्रायविशेषणात्परिकरालंकारश्च । ताभ्यां कोटिल्यनीतिक्षपवस्तु-ध्वनिः।। २।। अनयैव रीसा गणपतिस्तुतिपरमस्मदीयं पद्यम्—

'शेषाहे: फणभङ्गभीकरवनी मन्दं निधत्ते पदं चीत्कारं जगदण्डसंपुटभिदाभीत्या विधत्ते मनाक्। नोड्डीयेत जगज्जवादिति शनै: कर्णाश्चलं दोलय-त्येवं योऽखिललोकरक्षणचणः पायाद्वणेशः स वः॥'

अत्र पूर्वनान्दीपद्ये-

'नान्दीपद्येऽभिधातव्यं चन्द्रनामेति शासनात्। इन्दुरित्यमृतं बीजमायुःप्रद्मुदीरितम्।। सनामा सूचितस्तेन चन्द्रगुप्तोऽपि नायकः ॥ लक्ष्मीकृत्मगणश्चोक्तत्तलक्ष्मीस्थैर्यसूचकः॥ नान्दीपद्येषु कुर्वीत मनाक्काव्यार्थसूचनम्। इति शास्त्रात्कविः किंचिद्वस्त्वेवं समसूस्चत् ॥ शृङ्गारो वाथवा वीरो मुख्यः स्यान्नाटके रसः। करुणाद्भुतहासाद्यास्तयोरङ्गतया मताः ॥ वीरो रसः प्रधानं स्थान्मुद्राराक्षसनाटके। अत्यद्भुतकरी शाष्ट्यनीतिरत्राङ्गमिष्यते ॥ नीतिर्द्विधेरिता धर्मशाष्ट्यप्राधान्यभेदतः। धर्मशाठ्ये संद्धतो द्विविधा सा यथायथम् ॥ आद्या युधिष्ठिरादिभ्यो विदुरादिभिरीरिता। अन्योक्ता धृतराष्ट्राय दुर्दान्तैः कणिकादिभिः॥ अखद्भुतविधादत्र संविधानान्महाकवि:। प्रपश्चयति चाणक्यमुखेन कुटिछं नयम् ॥ दण्डनीतिर्विनयनाङ्गोकस्थितिविधायिनी।

ऐशी तनुद्धिया सा स्याच्छिवा घोरा विभेदतः ॥ CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

शिवा धर्मानुविद्धा स्याद्धोरा कौटिस्यगर्भिता। साध्वाचारः साधुनेति न्यायाद्योच्या द्वयोर्द्वयोः ॥ चमा सत्वप्रधानत्वादृजुनीतितयेष्यते । गङ्गा कुदिलगामित्वात्कुटिला नीतिरिष्यते।। तां धर्मनीतेर्निहुत्य प्रपश्चयितुमुत्सुकः। चाणक्योऽद्भुतधीरत्र विभुशब्देन सूचितः॥ आधारवशतो दुःखनृत्तमित्युत्तरेण च। पद्येन ध्वनितं क्रच्छाच्छाठ्यनीतिप्रकल्पनम् ॥ आधारो राक्षसो मौर्यराज्यनिर्वाहकत्वतः। तत्संजिघृक्षयाधत्त कौटिल्यः कुटिलं नयम्।। कलौ पापिनि कौटिल्यनीतिः सद्यः फलप्रदा । इलिभिप्रेल कौटिल्यसामेवात्र प्रयुक्तवान् ॥ इत्याधारानुरोधादित्युक्तया राक्षसरक्षणम्। यत्नाद्विधेयं घ्वनितं ऋद्धान्मलयकेतुतः ॥ भागुरायणवाक्येन तदेतत्स्फुटयिष्यते । रक्षणीया राक्षसस्य प्राणा इत्यादिना पुर: ॥ सचिवायत्तसिद्धित्वात्पौरुषं स्वमद्रशयन् । गभीरात्मा चन्द्रगुप्तो धीरोदात्तोऽत्र नायकः॥ तद्राज्याङ्गधुरं वोढुं घृतिमान्राक्षसोऽईति । तत्संप्रहोऽत एवात्र साध्यो नीतिस्तु साधनम्॥' एवमत्रार्थत इन्दुः शाख्यमिति शब्दतश्च मनाक्काव्यार्थो ध्वनितः।

'चदीरितक्यम्बकार्यैर्नान्दीपद्यध्वनि: शुभ: ।

स एव दुण्ढिनाकारि कारिकाडिण्डिमै: स्कृट: ॥'

अथ नाटकादिछंक्ष्णानि निरूप्यन्ते-

'रूप्यतेऽभिनयैर्यत्र वस्तु तद्रूपकं विदुः। नाटकाचैर्दशविधं तदिसम्यत्रे विस्तरः॥

तदुक्तं दशरूपके-

'नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रह्सनं डिमः। ज्यायोगसमवाकारौ वीध्यङ्केहासृगा इति ॥' एतेषां छक्षणानि विस्तरभयात्रेहोच्यन्ते ।

अथेषां सामग्री निरूप्यते । तत्र पश्चसंघयः—'ग्रुखं प्रतिग्रुखं गर्भः सिवमशों निवर्हणम्' इति । संधिनाम एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथां-शानामवान्तरप्रयोजनसंबन्धः । तत्रारम्भवीजसंबन्धो ग्रुखसंधिः । य-त्रबिन्दुसंबन्धः प्रतिग्रुखसंधिः । प्राप्त्याशापताकयोः संबन्धो गर्भसंधिः । नियताप्तिप्रकर्षसंबन्धो विमर्शसंधिः । फल्लागमकार्ययोः संबन्धो निब-हेणसंधिः ।

> 'वीजविन्दुपताकाख्यप्रकरीकार्यस्र्यणाः । आरम्भयत्रप्राप्त्याशानियताप्तिफलागमाः ॥ अर्थप्रकृतयः पञ्च पञ्चावस्थासमन्विताः ।

यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्याः पञ्चसंघयः ॥' इति ॥

अर्थप्रकृतयः कार्यसिद्धिहेतवः वीजादयः पश्चारम्भादिपश्चावस्थासम-न्विताः सन्तः यथासंख्यं मुखाद्याः पश्चसंधयो जायन्त इत्यर्थः ।

आरम्भादीनां लक्षणं निरूपितं दशरूपके-

'औत्सुक्यमात्रमारम्भः फल्लाभाय भूयसे । प्रयत्नस्तु तद्प्राप्तौ व्यापारोऽतित्वरान्वितः ॥ उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसंभवः । अपायाभावतः प्राप्तिनियताप्तिः सुनिश्चिता । समप्रफल्लसंपत्तिः फल्योग उदाहृतः ॥'

अथ बीजादिपञ्चकं निरूप्यते-

'स्तोकोइष्टः कार्यहेतुर्बीजं विस्तार्यनेकधा। अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्।। प्रतिपाद्यकथाङ्गं स्थात्पताका व्यापिनी कथा। अव्यापिनी प्रकरिका कार्य निर्वाहकुत्फछे।।'

इति लक्षणसंप्रहः॥

अथ नान्दीस्वरूपं निरूप्यते—

'अर्थतः शब्दतो वापि मनाक्काव्यार्थसूचनम्

यत्राष्ट्रभिद्वीदशमिरष्टादशमिरेव वा।

दाविंशत्या परैर्वापि सा नान्दी परिक्रीतिना

द्वाविंशत्या पदैर्वापि सा नान्दी परिकीर्तिता ॥' CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha नाटकादिरूपकाणामादौ विहितं पद्यं नान्दीत्युच्यते । कैश्चित्रान्यां पद्नियमो नाभ्युपमन्यते । अतोऽत्र नाटके पद्नियमो नाहतः । यद्या—पद्शब्दः पादवचनः । तथा च पद्यद्वयेनाष्ट्रपदा नान्दी कृतेति क्रेयम् । अत्र नाटके वीरो रसः । अतिगह्नकौटिल्यनीतिरूपोऽद्भुतरसः प्रधानमङ्गम् । अन्ये शृङ्गारकरुणाद्यो यथायथं द्रष्टव्याः । घीरोदात्तो नायकः । प्रख्यातमितिशृत्तम् । 'इतिहासनिबन्धमं प्रख्यातम् ' इति स्थणात् । चाणक्यकृतस्य नन्दवंशोद्धरणस्य चन्द्रगुप्तामिषेकस्य च विष्णुपुराण-बृहत्कथा-कामन्दकादिषु संक्षेपेणोक्तत्वात् ।

विष्णुपुराणे-

'नव चैतान्नन्दान्कौटिल्यो त्राह्मणः समुद्धरिष्यति। कौटिल्य एव च-न्द्रगुप्तं राज्येऽभिषेक्ष्यति। अतःपरं शूद्राः पृथिवीं भोक्ष्यन्ति॥' इति।

बृहत्कथायाम्—

'चाणक्यनाम्ना तेनाथ शकटारगृहे रहः ।

कृत्यां विधाय सप्ताहात्सपुत्रो निहतो नृपः ॥

शकटारः क्षपणकिलक्षिक्षधारी चाणक्यमित्रं इन्दुशर्मा ।

'योगानन्दे यशःशेषे पूर्वनन्दसुतस्ततः ।

चन्द्रगुप्तः कृतो राज्ये चाणक्येन महौजसा ॥

#### कामन्द्रके-

वंशे विशालवंशानामृषीणामिव भ्यसाम् ।
अप्रतिप्राहकाणां यो वभूव भुवि विश्वतः ॥
जातवेदा इवार्षिष्मान्वेदान्वेद्विदां वरः ।
योऽधीतवान्सुचतुरश्चतुरोऽप्येकवेदवत् ॥
यसाभिचारवजेण वज्जवलनतेजसः ।
पपात मूलतः श्रीमान्सुपर्वो नन्दपर्वतः ॥
एकाकी मन्त्रशक्त्या यः शक्तः शक्तिधरोपमः ।
आजहार नृचन्द्राय चन्द्रगुप्ताय मेदिनीम् ॥
नीतिशास्त्रामृतं धीमानर्थशास्त्रमहोद्धेः ।
य उद्देशे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे ॥' इति ॥

CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

#### (नान्यन्ते)

सूत्रधार:—अलमितप्रसङ्गेन । आज्ञापितोऽसि परिषदा यथा-द्य त्वया सामन्तवटेश्वरदत्तपौत्रस्य महाराजभास्करदत्तस्नोः कवे-विशाखदैत्तस्य कृतिरिभनवं मुद्राराक्षसं नाम नाटकं नाटियतव्यमि-ति । यत्सत्यं काव्यविशेषवेदिन्यां परिषदि प्रयुक्जानस्य ममापि सुम-हान्परितोपः प्रादुर्भवति । कृतः ।

चीयते बालिशस्यापि सैत्क्षेत्रपतिता कृपिः। न ग्रालुः स्तम्बकरिता वप्तुर्गुणमपेक्षते॥ ३॥

नान्धनन्तरप्रविष्टेन सूत्रधारेण रङ्गप्रसादनपुरःसरं मृदुमधुरपदैः पद्यैः भारतीवृत्त्याश्रयणेन काव्यार्थः सूचनीयः । तदुक्तम्

'रङ्गं प्रसाद्य मधुरै: ऋोकै: कान्यार्थसूचकै: । ऋतुं कंचिदुपादाय भारतीं वृत्तिमाश्रयेत् ॥' इति ।

तदेतदाह—अलिमित । परिषदा संदिष्टार्थस्य क्षिप्रं कर्तव्यत्वाद्वाचाम-तिप्रसङ्गो वारणीय इत्यर्थः । 'अलं भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्' इत्यमरः । यत्सत्यमिति संघातो ध्रुवमित्यर्थे । अत्र भारतीवृत्तेरङ्गं परिषद-भिमुखीकरणफला कविकाव्यनटादीनां प्रशंसारूपा प्ररोचना कृता । तथाहि—सामन्तवटेश्वरेति महाकुलप्रसूतत्वकथनेन कविप्रशंसा । का-व्यविशेषवेदिन्यामिति काव्यपरिषदोः प्रशंसा ॥

बालिशस्येति । स्वस्य वालिशक्रषीवलदृष्टान्ताद्विनयप्रदृशेनेनात्मऋा-

श्र. has अलमलमित &c.; for प्रसङ्गन P. and H. have विसरेण; (also the Bengal commentary edition). २ Om. in B. E; for न्टेशर M. has बल्सेशर; स्य in पौत्रस्य om. in P. For मास्करदत्त, the reading of H., all MSS. except P. & K. read पदमानपृथ, P. and Bengal commentary edition, only पृथु, and K. पदमानपृथक्. ३ For दत्तस्य E. B. and the Någpur MSS. read देवस्य; R. reads कवे: after, not before विशासन्तस्य; for आमनवं P. has अपूर्व; B. E. and the Någpur MSS. omit it. ३ After ममापि A., B., E. and N. add चेतिस; the Bengal commentary edition omits it. A. omits सु in समहान. ५ For प्राहमीवित P. has प्राहमीवित्यति; B. om. कृत:. ६ For सत् K. A. M. R. have सु. ७ For शास्त्रः M. reads शास्त्रि and all MSS. except B. R. P. read शास्त्रे. For अपेक्षते E.

# तद्यावदिदानीं गृहं गत्वा गृहजनेन सह संगीतकमज्ञतिष्ठामि

घापराब्धुखत्वरूपमहागुणकथनान्नटस्तुतिः । वालिशस्य वीजावापानिमज्ञस्यापि सुक्षेत्रपतिता कृषिः कर्षणम् । कृषिर्लक्षणया तत्संवनिध वीजमित्यर्थः । चीयते उपचिता अभिवृद्धा भवति । शालेः एकस्य शाल्यङ्करस्य स्तम्बकरिता सुक्षेत्रगुणकृतनिविडीभवनशीलता वृष्तः बीजावापकर्तुः गुणं दक्षत्वादिकं नापेक्षते । किंतु स्वयमेव भूसारगुणेनोपचिता भवतीत्यर्थः । अत्र सुक्षेत्रदृष्टान्तोऽपि परिषत्प्रशंसैव । स्तम्बं स्तोमं करोतीति स्तम्बकरिः । 'स्तम्बशकृतोरिन् । व्रीहिवत्सयोरिति वक्तव्यम्' इत्यनुशासनात्स्तम्बश्चदे उपपदे कृत्र इन्प्रत्ययः ॥ ३ ॥ अनुतिष्ठामीति ।
अनुष्ठास्थामीत्यर्थः । 'यावत्पुरानिपातयोः' इति लट् । इदमासुखम् ।
तदुक्तम्—

'सूत्रधारो नटीं त्रूते मारिषं वा विदूषकम् । स्वकार्यप्रस्तुताक्षेपिचित्रोक्तया यत्तदासुखम् ॥ प्रस्तावना वा तत्र स्यात्कथोद्धातः प्रवृत्तकम् । प्रयोगातिशयश्चेति त्रीण्यङ्गान्यासुखस्य हि ॥' इति ।

एषामङ्गानां स्वरूपं निरूपितं दशरूपके-

'स्वेतिवृत्तसमं वाक्यमर्थं वा यत्र स्तिणः।
गृहीत्वा प्रविशेत्पात्रं कथोद्धातो द्विधेव सः॥
प्रस्तूयमानपात्रस्य गुणवर्णनया स्वतः।
प्रविशेत्सूचितं पात्रं यत्र तत्स्यात्प्रवृत्तकम्॥
एषोऽयमित्युपक्षेपात्सूत्रधारप्रयोगतः।
पात्रप्रवेशो यत्रायं प्रयोगातिशयो मतः॥' इति।
'वीध्यङ्गान्यामुखाङ्गत्वादुच्यन्तेऽत्र स्वमावतः।
उद्घात्यकावलगिते प्रपश्चित्रगते छलम्॥
वाक्षेल्यधिवले गण्डमवस्यन्दितनालिके।
असत्प्रलापन्याहारमृद्वानि त्रयोदश्॥' इति।

<sup>?</sup> गत्वा गृहिणीमाहूय in all MSS. except M. P. R. २ N. reads संगीतमञ्ज. For भि, A. K. M. R. have भीति. From हुमे to प्रविश्यावलोक्य च om. in M.

CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

(परिक्रम्यावलोक्य च ।) इमे नो गृहाः । तैद्यावत्त्रविशामि । (नाट्येन प्रविश्यावलोक्य च ।) अये, तिकामिद्मसद्भृहेषु महोत्सव इव दृश्यते । खस्वकर्मण्यधिकतरमभियुक्तः परिजनः । तथा हि ।

> वहित जलिमयं पिनष्टि गुन्धा-निर्यमियमुद्भथते स्रजो विचित्राः। मुंसलिमदिमियं च पातकाले मुहुरनुयाति कलेन हुंकृतेन।। ४॥ उटम्बनीमाहय पुच्छामि। (नेपथ्यामि

भवतु । कुँदुम्बिनीमाहूय पृच्छामि । (नेपथ्याभिमुखमवलोक्य।)

एषां छक्षणानि—'गूढार्थपद्पर्यायमालारूपेण प्रश्नोत्तरमालारूपेण च द्विविधमुद्धात्मम् । अवलगितमपि द्विविधम्—अन्यकार्यल्यान्यकार्य-करणम्, अन्यकार्यप्रसङ्गात्प्रकृतकार्यसिद्धिः' इति । असद्भृतं मिथःस्तोत्रं प्रपञ्चः । पूर्वरङ्गे नटादिभिः साम्यादनेकार्थप्रयोजनं त्रिगतम् । प्रय-सदृश्चेविक्यरप्रियेलीभनं छल्म् । साकाङ्क्षस्य वाक्यस्य निवर्तनमुक्तिप्रत्यु-किर्वा वाक्रेलिः । स्पर्धयान्योन्यवाक्याधिक्यमधिवलम् । सहसोदितं प्र-स्तुतिवरोधि गण्डम् । रसावेशादुक्तान्यथाव्याख्यानमवस्यन्दितम् । सो-पहासनिगृहार्थप्रहेलिका नालिका । प्रहेलिकावहेलनवचनम् । असंब-द्धकथाप्रायः प्रलापोऽसत्प्रलापः । अन्यार्थे हास्यप्रलोमनकरं वचनं व्याहारः । दोषाणां गुणवत्प्रतिपादनं मृद्वमिति । एषां यथासं-भवं कतिचित्प्रस्तावनायां प्रयोक्तव्यानि । अत्र अये तिकमिद्मि त्यादिना गृहकृत्यप्रसङ्गेन कृ्रप्रहः स केतुरिति प्रस्तावनारूपकार्य-सिद्धेः अवलगनादवलगितं नाम आमुखाङ्गम् ॥

वहति जलमिति स्वभावोक्तिरलंकारः ॥ ४ ॥

प्र For तद्यावत् P. has यावत् and R. तावत्. For 'भि R. has 'भीति; 'भिद' om. in R. २ 'मस्मद्ध...महोत्सवो दश्यते K. गृहोत्सव इवाद्य स्व' P; one स्व om. in E. ३ हि om. in E. ४ 'नियमयमु' A. ५ For मुसल, A. P. E. read मुशल; For 'भिद' M. R. read 'भिय'. ६ For कुटुस्विनीमाहूय K. M. R.

CC-O. Proceeding Value Research Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

नियत पुं स्मिन स्टेम सम्बद्धी निर्दे हे सप्य । नियत पुं स्मिन्न स्य निलय शान्य स्थ समास लिन्द्री जित्यास्प्रयमोऽङ्कः ।

## गुणवत्युपाय<u>निर्लये</u> स्थितिहेतोई साधिके त्रिवर्गस्य । मद्भवननीतिविद्ये कौर्याचार्ये द्वतम्रुपेहि ॥ ५ ॥ (प्रविद्य)

नटी-अँज, इअहि। अण्णाणिओएण मं अजो अणुगेह्नदु (क)

(क) आर्य, इयमसि । आज्ञानियोगेन मामार्योऽनुगृह्णातु ।

गुणवत्युपायेत्यार्था अल्पसमासा ऋजुपदा भारती वृत्तिः । अत्र भार्याविषये सौशील्यगृहकुत्यद्क्षत्वाद्यो गुणा उपायाश्च । नीतिवि-षये गुणाः संधिविप्रहाद्यः षट् सामाद्य उपायाश्चत्वारः। विहि-तकार्योपदेष्ट्रत्वात्कार्याचार्यत्वमुभयत्र समम् । गाईस्थ्यस्थितिहेतुत्रिवर्ग-साधकत्वं पत्न्याः श्रुतिस्मृतिषु प्रसिद्धम् । नीतिविषये 'क्ष्यः स्थानं च वृद्धिश्च त्रिवर्गों नीतिवेदिनाम्' इति उक्तलक्षणत्रिवर्गो राज्यस्थिति-हेतु: । अत्र 'ऋतुं कंचिदुपादाय भारतीं वृत्तिमाश्रयेत्' इति वच-नान्त्रतीयाङ्के वर्णयिष्यमाणशरदतूपादानं कृतमिति बोद्धव्यम्। तथा-हि अम्भः प्रसादादिगुणवति विजिगीपूणां सामाद्युपायनिलये तेषा-मेव दिग्वजयावसरप्रदायित्वेनार्थसाधिके तन्निवन्धनत्वाद्धर्मकामयोस्त-त्साधिके च। एवं छोकस्थितिहेतुत्रिवर्गस्य साधिके जैत्रयात्रादिकार्याणा-माचार्येऽनुकूछत्वेन प्रवर्त्तिके भोः शरद्रुतमुपेहीति विजिगीषुणा चन्द्र-गुप्तेन शरदागमः प्रार्थ्यते तन्मन्त्रिणा चाणक्येन राक्षसातिसंघानार्थे स्वकुलविद्यानीतिरभिमुखीिकयत इति च ध्वनितम्। उपायनिलये इत्यत्र निलीयतेऽत्रेति योगेन निलयशब्दो विशेष्यनिष्टः। शरहतोर्विजययात्रा-नुकूलत्वम् 'सरितः कुर्वती गाधाः पथश्चादयानकर्दमान् । यात्राये नोद-यामास तं शक्तेः प्रथमं शरत्।।' इत्यादि सर्वेभीहाकविभिः बहुशः प्रप-श्चितम् । अत्र श्लेषोऽलंकारः—'नानार्थसंश्रयः श्लेषो वर्ण्यावण्योभया-स्पदः' इति तल्लक्षणात् । अत्रासद्भूतं भार्यास्तोत्रं प्रपश्चः । साम्याद्नेका-र्थप्रयोजनं त्रिगतं चासुखाङ्गं त्रिष्वतुगतत्वादन्वर्थम् ॥ ५ ॥

अणुरिकेट्ट. H. has अणुरोण्हट्ट. CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

१ °य for °ये. B.; B. E. om. the visarga. °घ° for °घि° M. २ स्थितिहेतो H. ३ कार्यादार्थे for कार्याचार्ये B. E. N. P; उपैहि B. E. K. P. M. १ अजनवत्त B. E. and. N.; ई for इ P. and N.; इअंहि। H.; E. and H. read आणा°; K. has अणुगोह्नदु; P. अणुगोह्नादु; E. reads अजनवत्त अणुगोह्नदु; R. has अणुगोणादु अज्ञो; B. अणुगोह्नदु अज्ञो; M. अणुगोह्नादु अज्ञो and N. अज्ञो अणुगोह्नद. H. has अणुगेण्डद.

सूत्रधारः — आंर्ये, तिष्ठतु तावदाज्ञानियोगः। कथय किमद्य भ-वत्या तेत्रभवतां ब्राह्मणानामुपनिमञ्चणेन कुदुम्बकमनुगृहीतमिमता वा भवनमतिथयः संप्राप्ता यत एप पाकविशेषारम्भः।

नटी-अँज आमन्तिदा मए भअवन्तो बह्मणा। (क)

सूत्रधारः कैथय कसिनिमित्ते ।

नटी-र्जंवरछदि किल भअवं चन्दो चि। (ख)

सूत्रधारः - आँर्ये, क एवमाह।

नटी-एवं खु णअरवासी जणो मन्तेदि। (ग)

(क) आर्य, आमन्निता मया भगवन्तो त्राह्मणाः।

( ख ) उपरज्यते किल भगवान् चन्द्र इति ।

(ग) एवं खलु नगरवासी जनो मन्नयते।

आर्थे तिष्ठत्विति । इयं साकाङ्कस्य वाक्यस्य निवर्त्तनरूपा वाक्केलिः । कथयेत्यादि । इदमन्यार्थे पाकिकयासाफल्यार्थे कुटुम्बकमनुगृहीतिमिति प्र- लोभनकरं वचनं व्याहारः ॥

कस्मिन्निति । केन निमित्तेनेत्यर्थः । सर्वासां प्रायदर्शनस्योक्तत्वात् ॥ डवरज्जदीति । इदं प्रियसदृशैर्वाक्यैर्विछोभनं छलम् । वक्ष्यति च विप्र-लक्षासीति ॥

एवमिति । अयं असंबद्धकथाप्रायः प्रलापः असत्प्रलापः ॥

R. reads आएनोदि CC-O. Prof. Satya Viat Snastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

<sup>9</sup> Om. R. and M.; कथयतु for कथय A. भवत्या Om. R. and M. २ For तत्रभवतां, भगवतां B. E. M. R. N. and H. ब्राह्मणानामामन्त्रणेन M. R. after which B. adds एतत्, B. and E. read अथवा अभिमता भ and E. adds another वा before भ ; P. adds भवत्या after वा in text. ३ सं om. in B. E. M. R; For यत एव K. reads यत एवेष. B. E. and M. read यदेष. ३ अज्ञउत. E.; उविभिन्तिदा for आमन्तिदा P. ५ A. M. K. begin this speech with आयें; and P. has अथ for कथय. H. omits कथय. ३ A has उपराजति; M. उपराजइ. P. and H. begin this speech with अज्ञ. ७ B. M. R. om. आयें.८ एव्वं K; B. reads क्यु; K. has णअरिणवासिः;

सूत्रधारः — आर्थे, कृतश्रमोऽसि चतुःषष्ट्यक्ने ज्योतिःशास्त्रे । तत्त्रवर्त्यतां मेगवतो ब्राह्मणानुद्दिस्य पाकः । चन्द्रोपरागं प्रति तु केनापि विप्रलब्धासि । पैस्य ।

ऋरग्रहः सकेतुर्थंन्द्रं संपूर्णमण्डलमिदानीम्। अभिभवितुमिच्छति वलात्—( इलर्धोक्ते )

अत्र वृथा पाकारम्भरूपदोषस्य तत्प्रवर्त्त्यतामिति गुणवत्प्रतिपादनं मृदवं नामाङ्गम् ॥

कूरप्रह इति । नेपथ्ये स्थितस्य चाणक्यस्येदं सहसोदितं प्रस्तुतस्य च-न्द्रप्रहस्य विरोधि गण्डम् । कूरप्रहः स प्रसिद्धः केतुः राहुरित्यर्थः । उभ-योरेकशरीरत्वेनाभेदव्यपदेशः । चन्द्रमसमिन्दुमिदानीमद्य पौर्णमास्यां पू-र्णमण्डलमभिमवितुं प्रसितुं वलादिच्छति परंतु बुधस्य प्रहस्य योगः सं-बन्ध एनं चन्द्रमसं रक्षतीति । तथा च ज्योतिःशास्त्रे व्याससंहितायां गर्ग-वचनम्—

> 'प्रहपञ्चकसंयोगं दृष्ट्वा न प्रहणं वदेत्। यदि न स्याद्भधस्तत्र युद्धं दृष्ट्वा प्रहं वदेत्॥' इति।

चाणक्यावगतार्थस्तु कूरो घोरः प्रदः चन्द्रगुप्ताभिभवं प्रति आप्रहो यस्य स कूरप्रहो राक्षसः केतुना मलयकेतुना सहितः सकेतुः भीमो भीमसेन इतिवत् । चन्द्रं असंपूर्णमण्डलमिति छेदः । चन्द्रं चन्द्रगुप्तमिदानीमसंपूर्णमण्डलमवरीकृतसर्वराष्ट्रमद्याप्यरूढमूलमिति यावत् । बलान्महता म्लेच्छ-वलेनाभिभवितुं पराभवितुमिच्छतीति । एनं तु बुधस्य नयज्ञस्य चाणक्यस्य योग उपायो रक्षतीति प्रस्तावनार्थः । 'प्रस्तावना वा तत्र स्थात्कथोद्धातप्रवर्गिकाः, इति लक्षणात् इयं प्रस्तावना । अत्र वाशब्दस्य समुचयार्थत्वात् आमु-स्वप्रस्तावनयोः समुचयः कृत इति बोध्यम् । अत्र सुद्रानामालंकारः । 'सू-च्यार्थसूचनं सुद्रा प्रकृतार्थपरैः पदैः' इति लक्षणात् ॥ ६ ॥

A and K. read परिश्रमो.; M. and R. om. च..के; प्रवर्ततां. A. K. P. ३ মা.. না om. in P. and H.; त om in E; after त M. K. R. E. add त्वं.; N. reads त्वं for तु. ३ This is followed by the figure 2 in R. ও चन्द्रमसंपूर्णे. All MSS. except E. and P. ও হ্লেফানি om. in all except B. and P.

(नेपथ्ये)

आः, क एष मिय स्थिते-सूत्रधारः—

रेक्षत्येनं तु बुधयोगः ॥ ६ ॥

नटी - अंज, को उण एसो घरणीगोअरो भविअ चन्दं गा-

हाभिजोआदो रिवखदुं इच्छदि। (क)

सूत्रधार:—आर्ये, यत्सत्यं मयापि नोपलक्षितः। भवतु। भू-योऽभियुक्तः खरव्यक्तिमुपर्लप्से। ('क्रूरमहः—' इत्यादि पुनस्तदेव पठति।)

(नेपँथ्ये।)

आः, क एष मयि स्थिते चन्द्रगुप्तमभिभवितुमिच्छति । सूत्रधारः—( आकर्ण्य ।) आर्थे, ज्ञातम् । कौटिल्यः ।

(क) आर्य, कः पुनरेष घरणीगोचरो मूत्वा चंद्रं श्र<u>हामियोगाद्रक्षितु-</u> मिच्छति ।

अज्ञ इति । इदं सोपहासं निगूढार्थप्रहेलिका नालिका ॥ क एष इति । इदं स्पर्द्धयान्योन्यवाक्याधिक्यरूपमधिवलम् ॥

9 Om. in R. M. and N.; After स्थित P. has चन्द्रगुसमिभमिवतुमिन्छिति, B has चन्द्रमिभमिवतुमिन्छिति बङात् with which the Râjâ's Ms. (Nâgpur) agrees. २ रक्षत्वेनं K. ३ Om. in R., अज्ञचत्त अघ E., अज्ञ अघ. N.; उणो for उण M.; om. in P.; एसो Om. in A. and N.; णि for णी. M. R. B. E.; हविअ for मविअ M. ४ गहामिओआदो A.; do. with यो for ओ and ता for आ P. R.; do. with ओगा for ओआ E. K. which however has म्र for ता; M. reads गहाहिमआदो अहिरिश्चंदुं; M. reads चन्दं केतुगहामिओगादो; H. reads गहाहिमआदो आहिरिश्चंदुं; M. reads चन्दं केतुगहामिओगादो; H. reads गहोवराआदो. M. and R. इच्छइ for इच्छिद. ५ Om. in P., तत् for यत् N., अणि om. in A. 'क्षितम् for 'क्षित M. E.; यतः for अवतु E. N.; A. M. and K. add सन् after 'युक्तः. ६ 'छक्ष्ये for 'छप्ये K.; P. and N. place पुनस्तदेव before कृर'. For इत्यादि A. has इति; M. K. R. E. have 'हः सकेतुरिति; R. M. and K. om. तदेव. ७ पुननेपथ्ये P. E. ८ Om. in A. and M.; K. and E. have कथ्य after it; B. adds बङात् and E. महामियोगतः after इच्छति. ९ Om. R. M.; For

CC-O मार्डे Band पर Shave आहे हिंग श्रीति श्रीति हमान पर ती विकास कि कि कि प्राप्त Gyaan Kosha

मियस देना ववात :

1

### (नटी भयं नौटयति।)

सूत्रधारः-

केौटिल्यः कुटिलमतिः स एष येन क्रोधाग्रौ प्रसममदाहि नन्द्वंशः। चन्द्रस्य ग्रहणमिति श्रुतेः सनाम्नो कित किन्द्रित सन मौर्येन्दोर्द्धिषद्भियोग् इँत्यवैति ॥ ७॥

कौटल्य इति। चन्द्रस्य प्रहणमिति श्रुतेः श्रवणात्सनाम्नः समाननाम-कस्य मौर्येन्दोश्चन्द्रगुप्तस्य द्विषद्भियोगः द्विषता मलयकेतुनाभियोगो नि-रोधः। अभिषेणनमिति यावत् । इस्रवैति एवं जानातीसर्थः॥ ७॥ अत्र सनाम्नो मौर्येन्दोः द्विषद्भियोग इत्यवैतीति रसावेशादुक्तान्यथाव्याख्यान-मवस्यन्दितं नामामुखाङ्गम् । गूढार्थपद्पर्यायमालारूपं प्रश्नोत्तरमालारूपं च द्विविधमप्युद्धात्यकं नामाद्यमङ्गमाचे नान्दीपचे कृतमामुखाङ्गत्वेन सं-त्राह्मम् । नान्दीपद्यस्याप्यामुखप्राक्कालिकत्वेनामुखान्तर्भूतत्वस्याप्युचित-त्वात् । यदि नान्दी आमुखवहिर्भूतैवेत्याप्रहस्तर्हि कूरप्रहः सकेतुरित्यत्रैव गूढार्थपद्पर्यायरूपमुद्धालकं वोध्यम्। अत्र रक्षत्येनं तु वुधयोग इति 'स्वे-तिवृत्तसमं वाक्यमर्थं वा यत्र सूत्रिण' इति लक्ष्णात्कथोद्भातः। येन को-धाग्नौ प्रसभमदाहि नन्दवंश इति प्रस्तूयमानकार्यस्य गुणवर्णनया स्वत इति लक्षणसत्त्वात्प्रवृत्तकम्।स एष इति पदाभ्यां 'एषोऽयमित्युपक्षेपात्सु-त्रधारप्रयोगत' इति लक्षणस्य च सत्वात्प्रयोगातिशयश्चेति त्रीण्यङ्गानि प्र-स्तावनाया उक्तानि । इति वीध्यङ्गैस्रयोदशिभः स्वाङ्गैश्च त्रिभिः सहिता योडशाङ्गा प्रस्तावना निरूपिता। अत्र प्रथमाङ्के-

' वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निद्शेकः । संक्षेपार्थस्तु विष्कम्मो मध्यपात्रप्रयोजितः ॥

इत्युक्तलक्षणो विष्कम्भौ न कृतः । प्रस्तावनयैव क्रोधाप्रौ प्रसममदाहि नन्द्वंश इति वृत्तकथांशस्य मौर्येन्दोः द्विषद्भियोग इति वर्तिष्यमाणक-

<sup>9</sup> E. adds कोडसी कोटिल्य: २ B. has a—here instead of this ३ For इत्यविति. B. has इत्युपैति. After this P. adds again नटी भयं नाटयति. CC-O. Prof. Saty Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

तंदित आवां गच्छावः। ( इति निष्कान्तौ । ) ( प्रस्तावना । )

(ततः प्रविशति मुक्तां शिखां पैरामृशंश्चाणक्यः।) चाणक्यः कथैय। क एष मयि स्थिते चन्द्रगुप्तमभिभवितु-

मिच्छति । पॅश्य ।

थांशस्य च निर्श्ननात् । यद्वा 'अन्तर्जवनिकान्तस्थैश्रू लिकार्थस्य सूचना' इति लक्षणान्नेपथ्यगतेनैव चाणक्येन नाटकीयार्थस्य सूचनात् प्रस्तावना-न्तर्गतैव चूलिका कृतेति वोध्यम् । अथ प्रकृते नाटके मुखसंधिरारभ्यते

संधेः सामान्यलक्षणानि दशरूपके—'अवान्तरार्थसंबन्धः संधिरेकान्वये सित' इति । एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथांशानां अवान्तरप्रयोजनेन संबन्धः संधिः । तत्रारम्भवीजसंबन्धो मुखसंधिः ।

> 'यत्र बीजसमुत्पत्तिनीनार्थरससंभवा । प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकीर्तितम् ॥'

इति मुखसंधिलक्षणम्।

ततः प्रविशति इत्यादिसंदर्भो मुखसंधिः । मौर्यछक्ष्मीस्थैर्यहेतुराक्षससं-प्रहरूपमुख्यप्रयोजनार्थायाश्चाणक्योपायविचारकथाया अनुकूछदैवकृतरा-क्षसमुद्रालाभाद्यवान्तरप्रयोजनेन सह संबन्धस्य सामान्यलक्षणस्यारम्भ-वीजसंबन्धस्य च वक्ष्यमाणविशेषलक्षणस्य वक्ष्यमाणाया वीजसमुत्पत्तेश्च सत्त्वात् ।

मुक्तां शिखामिति । नन्द्कुळवधप्रतिज्ञावसरे मुक्ता शिखा न बद्धा च-न्द्रगुप्तढक्ष्मीस्थैर्यस्याद्याप्यनिष्पन्नत्वात् । अत्र सिंहवद्तिक्रूरमि मां परि-भूय मया महता संरम्भेण सािधतां मौर्यळक्ष्मी राक्षसो हर्तुमिच्छतीति

३ E. has befor this तन्न युक्तं कुपितस्य प्रतः स्थातुम् २ परिमृशन्सको-धवा A. K; "सकोप for "सकोध M. R.; N. and E. merely add सकोपbefore चाणक्यः in text. ३. Om. M. and R; A. substitutes आ: for it. K. and P. add आ: before it. N. has it twice; B. adds बलात् after इच्छति; E. has for the whole speech simply आ: कथयति. ३ B. and R. om. पद्य. CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

आखादितद्विरदशोणितशोणशोभां संध्यारुणामिव कलां शशलाञ्छनस्य। जुम्भाविदारितग्रुखस्य ग्रुखात्स्फुरन्तीं को हर्तुमिच्छति हरेः परिभूय दंष्ट्राम् ॥ ८॥

अपि च।

नन्दकुलकालग्रुजगीं कोपानलबहुलनीलधूमलताम् । अद्यापि बध्यमानां वध्यः की नेच्छति शिखां मे ॥ ९॥

रूपकातिशयोक्त्या ध्वनितम्। 'रूपकातिशयोक्तिः स्यान्निगीर्याध्यवसानतः' इति लक्षणात्। को नामेति राक्षसस्य साहसिकत्वदुःसाध्यसाधकत्वादयो गुणाः सूचिताः।हरेर्दृष्ट्रामिति मौर्यश्रियो दुरुद्धरत्वं सूचितम्। आस्वादि-तेति अचिरक्रतनन्द्वंशवधरोषोऽद्यापि न शान्त इति सूचितम्। संध्यारुण-चन्द्रकलादृष्टान्तेन मौर्यश्रीरिभनवा वर्द्धिष्णुविश्वाभिनन्द्येति च सूचितम्। जुम्भाविदारितमुखस्येति स्वस्यास्मिन्विषयेऽतिजामत्ता ध्वनिता। स्फुरन्ती-मिति समप्राङ्गतया छक्ष्म्या वैरिदुःसाध्यत्वमुक्तम् । एवं जाप्रतोऽपि मम पौरुषं परिभूय अवज्ञाय मौर्यलक्ष्मीं हर्तुं यतत इसहोऽतिशुरो दण्डनीति-पारदृश्वा स्वामिकार्यधुर्यो राक्षसोऽवद्यं संप्राह्य इति चाणक्यौत्सुक्यमात्र-रूपा वीजस्यारम्भावस्थार्थतः सूचिता । चन्द्रगुप्तछक्ष्मीसैर्यफलकस्य रा-क्षससंप्रहरूपकार्यस्य हेतुरनुकूछदैवश्चाणक्यनीतिप्रयोगो वीजम्। यथा रत्नावल्यां वत्सराजस्य सागरिकाप्राप्तिहेतुरनुकूळदेवो यौगंधरायणोद्योगः। यथा वा वेणीसंहारे द्रौपदीकेशसंयमनहेतुर्भीमक्रोधोपचितो युधिष्ठिरो-त्साहो वीजम्। तच वीजं महाकायीवान्तरकार्यभेदाद्नेकप्रकारमित्यने-कथा विस्तारीत्युक्तम् । राक्षससंप्रहश्च मलयकेतुनिप्रहं विना न घटत इति निप्रहोऽप्यवान्तरप्रयोजनत्वेन सूचनीयः ॥ ८॥

तदेतदाह-नन्देति। नैल्यकौटिल्यगुणेन काळमुजगीधूमळतात्वेन नि-

<sup>7</sup> This stanza om. in E. and H. as also the following अपि च. २ om. in P.; बहुछ R. B. E. N. and H.; लोल for नील B.; नोल P. ३ After को R. and M add नाम-

CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

अपि च।

उंछङ्ग्यन्मम सम्रुज्ज्वलतः प्र<u>तापं</u> कोपस्य नृन्दकुलकाननधूमकेतोः ।

सद्यः परात्मपुरिमाणविवेकमुढः

कः शालभेन विधिना लभतां विनाशम् ॥ १० ॥

शार्करव र्याङ्गरव।

(प्रविश्य)

शिष्यः - उपाध्याय, आज्ञापय।

चाणक्यः नत्स, उपवेष्टमिच्छामि ।

शिष्यः—उपाध्याय, निन्वयं संनिहितवेत्रासनैव द्वारप्रकोष्ट-शाला। तदस्यामुपवेष्टुमहत्युपाध्यायः।

चाणक्यः - वत्स, कार्यामिनियोग एवासान्व्याकुलयति

रूपणम् । वेध्यो मलयकेतुरित्यर्थः । मलयकेतुनिप्रहं विना शिखां न बधा-मीति पद्यस्य निष्कृष्टोऽर्थः ॥९॥

इममेव संरम्भं वीररसेनोपोद्वलयित— उद्यक्ष्यत्रिति । मम मदीयस्य समुज्ज्वलतः प्रदीप्तस्य नन्दकुलवनदाहकविह्नरूपस्य कोपस्य प्रतापमुप्रत्वं ज्वालां जोल्रङ्कयन् । अतिक्रमिष्यत्रिद्यर्थः । कः मल्यकेतुः परात्मनः परिमाणं तारतम्यं तिद्ववेकश्चन्यः शालभेन विधिना दहनज्वालापत्यालुशलभरीत्या विनाशं लभताम् । अत्र पद्यद्वयेऽनुभयताद्रूप्यरूपकालंकारः । 'विषय्यभेद-ताद्रूप्यं रश्जनं विषयस्य यत् । रूपकं तु त्रिधाधिक्यन्यूनत्वानुभयोक्ति-सिः ॥' इति लक्षणात् ॥ १० ॥

कार्यसंरम्भवैयद्रयेण द्विकक्ति:- शार्क्करवेति ॥

वत्सेति । इद्मुपाङम्भगर्भवचनम् । अधुनाप्यासनं त्वया न सज्जी-

वत्स, कार्याभिनियोग इति । कार्य राश्चससंप्रहं प्रति अभिनि-

१ किंच A. K. R. M. and Någpur MSS. २ उछासयन् R. ३ परिणाम B. K. R. and Någpur MSS. ३ Om. in M. K. P. R. and Någpur MSS. ५ Om. in P.; After इयं K. P. and R. add सदा. ६ K. has simply तस्यामुं. . ७ थांभियोग. M. R. K.; for एवासान् K. P. R. M. read एवमसान् ; B. E. N. CC B. म्हार्यक किंद्र कर्या कुळां का किंद्र क्या कुळां किंद्र क्या कुळां किंद्र क्या क्या किंद्र क्या क

of temper

न पुनरुपाध्यायसहभूः शिष्यजने दुःशीलता। (नाट्येनोपविश्यातमः गतम्।) कथं प्रकाशतां गतोऽयमथः पौरेषु यथा किल नन्दकुल- विनाशजनितरोषो राक्षसः पितृवधामिषतेन सकलनन्दराज्यपरि- पणनप्रोत्साहितेन पर्वतकपुत्रेण मलयकेतुना सह संधाय तदुप्र- गृहीतेन च महता मैलेच्छराजवलेन परिवृतो वृषलमियोक्त- मुद्यत इति। (विचिन्त्य।) अथवा येन मया सर्वलोकप्रकाश- नन्दवंशवधं प्रतिज्ञाय निस्तीणी दुस्तरा प्रतिज्ञासरित्सोऽहमि- दानीं प्रकाशीभवन्तमर्पयेनमर्थं समर्थः प्रश्नमियतुम्। कुतः।

योगोऽभिनिवेशः एवं त्वदुपाछम्भकत्वेनास्मान्व्याकुछयति । न पुनक-पाध्यायसहभूरुपाध्यायत्वव्याप्येत्यर्थः । शिष्यजने विषये दुःशीछता उपा-छम्भनशीछता । अल्पेऽप्यपराधे शिष्यजनं प्रति उपाछम्भनमुपाध्या-यानां सहजो दोष इत्यर्थः । त्वं तु सेवायामत्यन्तं समविहतोऽसि कार्य-व्यप्रत्वादहं त्वामुपाछव्धवानस्मीत्यर्थः । अत्र कार्याभिनियोग इत्यने-नानिर्वाहणाद्विन्द्वादिरूपेणानेकधा विस्तारिणः कार्यहेतोस्राणक्योद्योगस्य वीजस्य स्तोकोद्देशः कृत इति वोध्यम् । अथास्य संधेरङ्गान्युच्यन्ते— 'अङ्गानि द्वादशैतस्य बीजारम्भसमन्वयात्।' बीजारम्भानुगुण्येन मुखसं-धेरङ्गानि प्रयोक्तव्यानि—

> 'उपक्षेप: परिकर: परिन्यासो विलोभनम् । युक्ति: प्राप्ति: समाधानं विधानं परिभावना । उद्गेद्भेद्करणान्यन्वर्थानि यथाक्रमम् ॥' इति ।

कथमित्यादि। अयमाशयः—पुरं सर्वे नन्द्मौछवछाक्रान्तं प्रकृतयश्च सर्वो नन्द्कुछामात्ये राक्षसेऽनुरक्ताः। अतस्तदुद्यमसुपश्चत्य महान्तमन्तः-

१ रोपामधी M. R. °नन्दकुलराज्य° P. परिपणप्रो° P. E. २ सह संधाय om. in M. and R. ३ म्लेच्छराजेन B; म्मेच्छवलेन M. R; R. and E. om. च before महता. ४ °प्येतन् K.; न समर्थः किम्. all. MSS. except. A. M. and K. the Någpur. MSS. and R.; P. has किमसमर्थः B. has असमर्थः किम्. K omits प्र. B. and E. add इति. B. E. Någpur MSS. and H. add

CC-O-Por. Satys Wat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

यस्य मम

क्यामीकृत्याननेन्दूैनरियुवतिदिशां संततैः शोकधूमैः कामं मित्रद्वमेभ्यो नयपवनहृतं मोहभस प्रकीर्य।

द्रग्या संभ्रान्तपौरद्विजगणरहितान्नन्दवंशपरोहा-

न्दाह्याभावात्र खेदाज्ज्वलन इव वने शाम्यति क्रोधविहः ॥ ११॥ अपि च।

शोचन्तोऽवनतैर्नराधिपभयाद्धिक्शब्दगर्भेधिसै-मीमग्रौसनतोऽवकुष्टमवशं ये दृष्टवन्तः पुरा। ते पॅश्यन्ति तथैव संप्रति जना नन्दं मया सान्वयं सिंहेनेवें गजेन्द्रमद्रिशिखरात्सिहासनात्पातितम्॥ १२॥

कोपमुत्पाद्येयुक्ततश्च महत्संकटमापतितं कथं कर्त्तव्यमिति चिन्ता । अथ वेति चिन्तापरिहारः । समागतमप्येनं दण्डेन निम्रहीतुं समर्थ इत्यर्थः ।

सामर्थ्यमेवोद्भावयति द्वाभ्याम्— इयामीकृत्येति । अरियुवतय एव दिश इत्यादिरूपकम् । मिन्नदुमेभ्य इति । 'क्रियया यमभिप्नैति स संप्र-दानम्'इति मोहभस्मविक्षेपिक्रिययाभिष्रेतानां मिन्नदुमाणां संप्रदानत्वं 'पत्ये शेते' इतिवत् । राश्चसवकनासादीन्मिन्नणः स्वमन्नशक्त्या मोहयित्वा प्र-तिविधातुमसमर्थान् कृत्वेत्यर्थः । पौरद्विजेति । वेणुवनदाहे द्विजगणाः पश्चिगणा उद्दीय पलायन्त इति भावः । मिन्नणः पौरांश्च हित्वा यत्प्रति-ज्ञातं नन्दसंहरणं तदेव मया कृतिमिति स्वस्योचितकारित्वं सूचितम् । न खेदान्न निर्वेदात् । संप्रति दाद्यो वध्यो मलयकेतुः प्राप्तस्तिम् कोधविह्न-ज्ञीलिष्यतीति भावः ॥ ११ ॥

शोचन्त इति । अवशं तदानीं प्रतिकर्तुमसमर्थे तथैव यथाप्रासनतोऽह-मवकुष्टस्तथैवेत्यर्थः । ते परयन्तीति । ईटशो मदीयः क्रोधः सर्वछोकप्र-त्यक्ष इति भावः ॥ १२ ॥

शक्षं उद्योगम् । अयं वीजन्यास उपक्षेपः अङ्गम् । 'काव्यार्थस्य समुत्पत्तिरुपक्षेप इति स्मृतः'। राक्षससंप्रहरूपकार्यवीजस्य स्वोद्योगस्य वीज-

<sup>9</sup> B. E. N. K. read °न्द्निपुयुवः For दिशां P. reads दशाः २ °पिनया धि ° P. ३ °द्र्या ° B. and P. (?) ४ पश्यन्तु B. E. N. R. सया नन्दं जनाः M. CC-९ सिंहेनेचा K. Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

सोऽहमिदानीमवसितप्रतिज्ञाभारोऽपि वृष्ठापेक्षया शस्त्रं धारयामि। येन मया

समुत्खाता नन्दा नव हृदयरोगा इव भुवः
कृता मौर्ये लक्ष्मीः सरिस नैलिनीव स्थिरपदा ।
द्वयोः सारं तुल्यं द्वितयमभियुक्तेन मनसा
फलं कोपप्रीत्योद्विंपति च विभक्तं सुहृदि च ॥ १३ ॥

अथ वा अगृहीते राक्षसे किम्रुत्खातं नन्दवंशस्य किं वा स्थैर्य-मुत्पादितं चन्द्रगुप्तलक्ष्म्याः । (विचिन्त्य) अहो राक्षसस्य नन्दवंशे निरतिशयो भक्तिगुणः। स खल्ल किसिश्चिद्पि जीवति नन्दान्व-यावयवे वृषलस्य साचिन्यं ग्राहियतुं न शक्यते। तद्भियोगं प्रति निरुद्योगः शक्योऽवस्थापयितुमसाभिः। अनयेव बुद्धा तपोवन-

न्यासादुपक्षेपात् । शक्षधारणमावश्यकिमत्यह — येनेति । सारं न्याय्यम् । 'सारो वले स्थिरांशे च न्याय्ये क्षीवं वरे त्रिषु' इत्यमरः । फलं निप्रहानुप्रहाभिनिवेशवता मनसा द्विषत्सुहृदोस्तुल्यं युगपद्विभक्तं विभव्य स्थापितिमित्यर्थः ॥ १३ ॥ सोऽह्मिति पूर्वेणान्वयः । इदं वीजस्य वहुलीकरणं परिकरः । चन्द्रगुप्तलक्ष्मीस्थैयोत्पादनहेतोवीं जस्या-वश्यकर्त्तव्यत्वेन प्रचुरीकरणाद्वितीयमङ्गम् । अहो इति । इयं वीजिव-पये आश्चर्यावेशः परिभावना तृतीयमङ्गम् । राक्षसभक्तिगुणविषयकाश्चर्यावेशस्य तत्संप्रहृवीजविषयत्वोपपत्तेः । अहो एवं श्वाच्यो मदीयोद्योग इति । स खिलवति । तस्य नन्दान्वयावयवस्याभियोगं प्रति प्रतिष्ठापना-िमानं प्रति निरुद्योगो व्यवसायहीनश्चेद्वशे स्थापयितुं शक्य इत्यर्थः । 'तद्भियोगं प्रति निरुद्यमो वावस्थाप्येत' इति पाठान्तरम् । वा अथवा तद्भियोगं प्रति निरुद्यमो व्यवसायहीनोऽवस्थाप्येत वशीक्रियेतेत्यर्थः ।

३ मरो for भारो B. M. R. and N. २ शब्या for रोगा P. रागा B. इविसिनीव P. ४ द्विपदि K. P. R. M. ५ Om. R.; E. has before it इति. ६ अतः before this B. E. P.; K. has नन्दवंशोद्यमं प्रति (om. शक्यः). R. M. add तु after प्रति. B. and H. read निरुगोगैरस्माभिरवस्थातुमयुक्तमिस्यनयैव &c.; P. and E. agree, but P. reads नयुक्तं for भयुक्तं and अस्माभिः before अनयैव; E. न before निरुगोगैः and युज्यते for अयुक्तं omitting एव after

CC-0. Filer. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

गतोऽपि घातितस्तपस्ती नन्दवंशीयः सर्वार्थसिद्धिः। यावदसौ मल-यकेतुंमङ्गीकृत्यासदुच्छेदाय विपुलतरं प्रयत्नमुपदर्शयत्येव। (प्रत्य-क्षवदाकाशे लक्ष्यं बद्धा) साधु अमात्य राक्षस, साधु। साधु श्रो-त्रिय, साधु। साधु मन्त्रिबृहस्पते, साधु। कुतः।

एश्वर्यादनपतमीश्वरमयं लोकोऽर्थतः सेवते तं गच्छन्त्यतु ये विपत्तिषु पुनस्ते तत्प्रतिष्ठाशया । भैर्त्तुर्ये प्रलयेऽपि पूर्वसुकृतासङ्गेन निःसङ्ग्या

मृत्या कार्यधुरं वहन्ति बहवत्ते दुर्लभास्त्वादशाः ॥ १४ ॥ अत एवासाकं त्वत्संग्रहे यतः कथमसौ वृषलस्य साचिव्यग्रहणेन सार्ग्यहः स्यादिति । कुतः ।

अस्माभिरिति । इदं गूढवीजप्रकाशनमुद्भेदः । पूर्वे गूढतया छ-तस्य बीजस्य प्रकाशनात् । यावदेवं सत्यपि नन्दान्वये समूलमुन्मू-लितेऽपीत्यर्थः ।

साधुत्वमेवाह — ऐश्वर्यादिति । वहवो दुर्लभा भवानेको जगति दि-स्योपल्क्योऽस्माभिरित्यर्थः । 'कृतिनः' इति कचित्पाठः । कुशला इत्यर्थः । तस्य भक्तुः पुनःप्रतिष्ठाशयानुगच्छन्तीत्यनुषज्यते । पूर्वसुकृतासङ्गन पुराकृतसंरक्षणादिसुकृताविस्मरणेनेत्यर्थः । निःसङ्गया संप्रति निरुपाधि-कया फलाशारहितयेत्यर्थः । इदं वीजगुणवर्णनं विलोभननामाङ्गम् । कार्य-गुणवर्णनेन कारणगुणवर्णनस्यार्थसिद्धत्वात् ॥१४॥

अत एवेति । अत्रौत्सुक्यमात्रमारम्भः स्पष्टममिहितः ।

श केतुम्रीकृत्य M. R.; केतुम्ररीकृत्य P; विमलतरं M; प्रपञ्च E. P. N.; यहं A; P. has अस्मदुन्छेदाय after this. २ K. and P. om. one साधु before श्रोत्रिय; R. repeats साध्यमात्य and omits one साधु before and one after श्रोत्रिय; N. adds मिन्न before श्रोत्रिय; B. omits all after राक्षस साधु to मिन्न; E. has मान्न for साधु before श्रोत्रिय; and omits साधु before मिन्नवृहस्पते. ३ R. M. have यत् ४ धुरां B. R. M. A.; कृतिनः for बहुवः B. E. P. ५ संग्रहणे P. and N.; प्रयक्षः P. B.; मस्य for मसी. M.; ग्रहणेसा CC-O Eco साधुरावा Bank; Pleomon कृतिशायल By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

अंत्राज्ञेन च कातरेण च गुणः स्याङ्गक्तियुक्तेन कः
प्रज्ञाविक्रमशालिनोऽपि हि भवेतिक भक्तिहीनात्फलम् ।
प्रज्ञाविक्रमभक्तयः सम्रदिता येषां गुणा भूतये

ते भृत्या नृपतेः कलत्रमितरे संपत्सु चापत्सु च ॥ १५ ॥
तन्मयाप्यस्मिन्वस्तुनि नशयानेन स्थीयते । यथाशक्ति क्रियते
तद्भहणं प्रति यतः । कथमिव । अत्र ताबद्धृषलपर्वतकयोरन्यतरविनाशेनापि चाणक्यस्यापकृतं भवतीति विषकन्यया राक्षसेनासाकमत्यन्तोपकारि मित्रं घातितस्तपस्ती पर्वतक इति संचारितो

अप्राज्ञेनेति । ते भृत्या नृपतेर्भूतये भवन्ति इतरे उक्तविलक्षणाः संपत्स चापत्स च कलत्रं कुटुम्बवत् केवलं पोष्याः । न कापि तैः स्वामिकार्यसिद्धिरिति भावः । इदं बीजगुणप्रोत्साहनं भेदः अङ्गम् । कार्यगुणैः स्वोद्योगस्य वीजस्य प्रोत्सहनादुपवृंहणात् ॥ १५ ॥

नशयानेनेति । नशब्देन समासः । सावधानेन स्थीयत इत्यर्थः । इदं बीजसंविधानं समाधानमङ्गं बीजस्य सम्यग्विधानात् ।

लोक इति । लोका अयमेवार्थस्यय इति यथा मन्येरन् यथा चासासु विश्वसेयुस्तदर्थम् । किंचास्यैव लोकप्रतीतस्यार्थस्याभिव्यक्तये निर्वहणसंधौ कथं राक्षसेन घातितस्तातो न चाणक्येनेत्येवं मल्लयकेतुं प्रत्यमुमेवार्थमभिव्यश्वयितुं प्रत्यापयितुमित्यर्थः । मागुरायण्णनाम्ना स्वाप्ततमेन मल्लयकेतोः कृतकाप्तीकृतेन गृहप्रणिधिना अपवाहितः कटकान्निःसारितः । मल्लयकेतुरर्धराज्यप्रदानेनात्वैव स्थापितश्चेद्राक्षस उदासीनः अन्यत्र कापि गच्छेत् । अमर्षाद्वान्यं कंचित्रवर्ध प्रतिपक्षमुत्थाप्य प्रत्यविष्ठेत नास्मद्रशमेयात् । अपवाहिते

COपर्वतेच्या But Pavrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

े. अर्थं के जिस्माला शासि

१ अज्ञानेन P.; "त्सानुरागेण for "झक्तियुक्तेन in all the Mss. except E. २ अवस्थीयते. M. R. K. ३ तत्संप्रहणं प्रति P.; तत्त्व (sio) इहणे. Någpur MSS.; "मिति for "मिव B. E. P. N.; तत्र P. ४ विनाशेषि A. M. R.; कन्यक्या E. and Någpur MSS. ५ कारी. R. M. B. and Någpur MSS.;

जंगति जनापवादः। लोकप्रत्ययार्थमसैवार्थस्याभिव्यक्तये पिता ते चाणक्येन घातित इति रहिस त्रासियत्वा भागुरायणेनापवाहितः पर्वतकपुत्रो मलयकेतुः। शक्यः खल्वेष राक्षसमितपरिगृहीतोऽपि व्युक्तिष्ठमानः प्रज्ञया निग्रहीतुम्। न पुनरस्य निग्रहात्पर्वतकवधोत्पन्नं राक्षसस्यायशः प्रकाशीभवत्त्रमाष्ट्रीमच्छामि। प्रयुक्ताश्च स्वपक्षपर-पक्षयोरनुरक्तापरक्तजनजिज्ञासया बहुविधदेशवेषभाषाचारसंचार-वेदिनो नानाव्यञ्जनाः प्रणिधयः। अन्विष्यते च कुसुमपुरवासिनां नन्दामात्यसुहृदां निर्पुणं प्रचारगतम्। तत्तत्कारणस्रत्पाद्य कृतंकृत्य-

तु मलयकेती प्राय एनमेव परिगृह्य प्रत्यविष्ठित । तदानेनैव जना-प्रवादेन निर्वेहणे, जीवसिद्धिप्रत्यायितेन राक्षसमलयकेत्वोर्विरोधं संपाद्य कार्यप्रनाड्या राक्षसो वशयितुं शक्यः स्पादिति भावः । वक्ष्यिति चैत-द्धनगज इव तस्मात्सोऽभ्युपायैर्विनेय इति ।

प्रज्ञयति । प्रज्ञया निर्वहणे संपत्स्यमानयाधुनैव निप्रहीतुं शक्यः । तम्न युक्तमित्याह—न पुनरस्थेति । मल्यकेतुर्निगृहीतश्चेत् पर्वतकवधोऽपि मयैव कृत इति स्यात् । ततश्च राक्षसोपरि पातितमयशः परिमार्जितं स्यात्त्या सति निर्वहणे कुटिलनयेन संविधास्यमानो राक्षसमल्यकेतुवि-रोधो न सिद्धोदिति भावः ।

निपुणेति । निपुणं गूढत्वेन कियमाणं प्रचारगतं कपटाचरणप्रकारः तत्तत्कारणं 'स्नीमचमृगयाशीलौ' इत्यादि तृतीयाङ्के (१०२ पृष्ठे)वक्ष्यमाण-

३ जगति om. in A.; जगतीं M.; R. and M. have 'स्पानिभव्यक्तये; E. has अस्य चार्थस्थवाभिव्यक्तये. २ R. has उत्ति.'; बुद्ध्या for प्रज्ञ्या B; निवारियत्म् B. E. H. and N. ३ राक्षसस्य om. B. E. P. N.; स्थापयशः for स्थायशः R. M.; प्रमाष्ट्रीमिति E. and H.; प्रमाष्ट्रीमिति. B.; B. and N. add अन्यच्च before प्रयु for which N. E. read सुनियुक्ताक्ष; B. नियुक्ताक्ष; B. adds मया after प्रयु and om. one पक्ष. ३ B. and R. omit वेष, B. reading वेश after भाषा. ५ अन्विष्यन्ते and गतयः at the end of the sentence B. E. H. and Någpur MSS.; B. E. and M. read निवासिनाम्. ६ नियुक्ततं B.; भाषाद्य for 'सुत्पाद्य P.; तक्तकृत्यतायामापा' P. ७ Dhruva CC-Optoposts क्षाय अवकार Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

तामापादिताश्चन्द्रगुप्तसहोत्थायिनो भद्रभटप्रभृतयः प्रधानपुरुषाः। श्रत्रप्रयुक्तानां च तीक्ष्णरसदायिनां प्रतिविधानं प्रत्यप्रमादिनः परीक्षितभक्तयः क्षितिपतिप्रत्यासन्नाः नियोजितास्तत्राप्तपुरुषाः । अस्ति चास्माकं सहाध्यायि मित्रमिन्दुशर्मा नाम ब्राह्मणः । स चौर्यनसां दंडनीत्यां चतुःषष्टचङ्गे ज्योतिःशास्त्रे च परं प्रावी-ण्यमुपगतः । सं मया क्षपणकलिङ्गधारी नन्द्वंशवधप्रतिज्ञानन्तरमेव कुसुमपुरमुपनीय सर्वनन्दामात्यैः सह सख्यं ग्राहितो विशेषतश्च त-सिन्राक्षसः समुत्पन्नविश्रम्भः । तेनेदानीं महत्प्रयोजनमनुष्टेयं भ-विष्यति । तदेवमसात्तो न किंचित्परिहास्यते । वृषल एव केवलं प्रधानप्रकृतिष्वसाखारोपितराज्यतत्रभारः सततग्रदास्ते । अथ वा मुत्पाद्य इतो नि:सार्य मलयकेतुना सह संधाय कृतकृत्यतां 'एते वयं देवस्य कार्येऽविहताः साः' इत्येवंरूपां(१७२ पृष्ठे)वक्ष्यमाणां आपादिताः सहोत्थायिनो वाल्यात्प्रभृति स्वसमानतया दानमानादिभिर्वधिता इसर्थः। इदानीं कार्यनिर्वहणप्रसङ्गसमय इत्यर्थः। 'यथाशक्ति कियते' इत्यारभ्य 'भविष्यति'इत्यन्तं वीजानुगुणप्रस्तुतकार्यारम्भः करणम्। अत्रैव करणे। अत्र तावत् वृषलं इत्यारभ्य 'प्रमाष्ट्रीमच्छामि' इत्यन्तः संदर्भः बीजा-नुकूलसंघटनप्रयोजनविचारो युक्तिः । 'शत्रुप्रयुक्तानाम्' इत्यादि 'तत्राप्त-पुरुषाः' इत्यन्तं वीजसुखदुःखहेतुर्विधानम् । सुखदुःखहेतोर्विचारस्यात्र विधानात् । तीक्ष्णरसदायिनो दुःखहेतवः तत्प्रतिविधानं प्रति अप्रमादिनः सुखहेतवः।

न किंचित्परिहास्यत इति । परिहीनं न्यूनं न भविष्यतीत्यर्थः । इयं वीजनिष्पत्तिः परिन्यासः । न किंचित्परिहास्यते सर्वे समाहितमिति परितः सर्वेश्वपायैर्वीजस्य न्यासात् ।

<sup>9</sup> Om. in R. २ नियुक्तासत्रा B.; निरूपितमसत्र तत्रा E. and Någpur MSS. ३ ध्यायी. E; त्रं विष्णुशर्मा B. H. ४ औशनस्य ...नीतौ B. and E. ५ स.च. B. E.; लिङ्गवेपधारी R.; B. om. वंश. ६ सर्वामात्येः A. P.; सच (sic) नन्दा Någpur MSS. ७ राक्षसे R.; सम्र E.; सम्रत्यन्नः R.; महदत्र प्रयो. R.; भवति P. ८ तदेवासात्तो E; किंचिदिप R. M.; परिहीयते P. ९ प्रकृतिरस्मास्तारो B. E- कार्ड सिक्ट अक्षारामा अन्ति होत्रात्वास्तो के Modelmenta eGangotri Gyadar Kosha

यैत्स्वयमभियोगदुः खैरसाधारणैरपाकृतं तदेव राज्यं सुखयति । कुतः।

स्वयमीहत्य भुझाना बलिनोऽपि स्वभावतः । गजेन्द्रौश्च नरेन्द्राश्च प्रायः सीदन्ति दुःखिताः ॥ १६ ॥ १६ (ततः प्रविश्वति यमैपटेन चरः ।)

चर:--

पणमह जैमस्स चलणे किं कर्ज देवएहि अण्णेहिं। एसो खु अण्णभत्ताण हरइ जीअं चडपडन्तम् ॥ १७॥ (क) अवि अ।

> पुँरिसस्स जीविदव्वं विसमादो होई भत्तिगहिआदो । मारेइ सव्वलोअं जो तेण जमेण जीआमो ॥ १८॥ ( ख )

(क) प्रणमत युमस्य चरणं किं कार्यं दैवतैरन्यैः।

एष खल्वन्यभक्तानां हरति जीवं परिस्फुरन्तम्॥

(ख) अपि च।

(ख) पुरुषस्य जीवितव्यं विषमाद्भवति भक्तिगृहीतात्।

भारयति सर्वछोकं यस्तेन यमेन जीवामः ॥

अभियोगदुः सै: कार्याभिनिवेशजनितसे दैरिसर्थः । अयं वीजसुखागमः प्राप्तिनीमाङ्गम् । बीजेन स्वनीतिप्रयोगेण वृषलस्य सुखा—गमात्सुखप्राप्तेः इत्यं मुखसंधिद्वीदशाङ्गनि निरूपितानि । अतः परं यमपटचरवृतान्तः सर्वोऽपि 'अवान्तरार्थसंबन्धः संधिरेकान्वये सित' इत्युक्तस्य स्वपरपक्षातु-रक्तापरक्तजनिज्ञासाराक्षसमुद्रालाभाद्यवान्तरप्रयोजनसंबन्धस्य कथना-र्थः । प्रयुक्ताश्च परपक्षेत्यनेन सूचितस्य यमपटचरस्य प्रवेशः ।

चडपडन्तमिति देशीयं क्विरयमानमित्यर्थः ।

१ P. om this;, 'रपावृत्तं P. २ माहत. K. ३ नरेन्द्राश्च मृगेन्द्राश्च. H. १ B. has सह before यम. ' ५ यम ' E.; जमस K.; चलणं A and Någpur MSS.; चलने E.; करिह E.; B. has देवेहिं; M. देवदेहिं; R. देवहिं. ६ एस्सो E.; क्खु B. E.; For जीअं M. R. read जीविअं. For च...न्तम् B. यडफडन्तम्.; E. चधनफडत्तम्.; N. धणफडन्तम्.; धडफडन्तम्. H. ७ 'पुरु M. R.; 'विसमाव M. K.; 'मायु R.; 'मा अपि. E.; मार्च Någpur MSS.; this is followed by वि in A. K. P.; होदि for होइ A. K. P.; मक्तिरिह ' M. K. R. For 'आदो, 'यादो P.; आदे K.; आओ Någpur MSS. ८ मोरिद P.; 'सर्व E.; देण for तेण M.; जमेन E.; CC-O. P. जीवोमी' M. वर्षा मा प्राप्ति प्रकार Mosha

जाव एदं गेहं पविसिअ जमपडं दंसअन्तो गीआइं गाआमि। (इति परिक्रामित ।) (क)

शिष्यः— (विलोक्य।) भँद्र, न प्रवेष्टव्यम्। चरः— हैंहो वह्मण, कस्स एदं गेहम्। (ख) शिष्यः— असाकमुपाध्यायस्य सुगृहीतनाम्नं आर्य

क्यस्य।

चरः— (विहस्य।) हैं हो बह्मण, अत्तकेरकस्स जेव्व मह धम्मभाँदुणो घरं होदि। ता देहि मे पवेसं जाव दे उवज्झाअस्स जमर्पंड पसारिअ धम्मं उपदिसामि। (ग)

(क) यावदिदं गृहं प्रविश्य यमपटं दर्शयन्गीतानि गायामि ।

(ख) अहो ब्राह्मण, कस्येदं गृहम्।

(ग) अहो ब्राह्मण, आत्मीयस्यैव मम धर्मश्रातुर्गृहं भवति । तसाद्देहि मे प्रवेशं यावत्तवोपाध्यायस्य यमपटं प्रसार्य धर्मसुपदिशामि ।

विषमादिष ऋूरादिष यमाङ्गक्तिगृहीताङ्गक्तिवशीकृतात्। भक्तिने-षितादिति यावत्। पुरुषस्य जीवितव्यं जीवनं भवतीत्यर्थः। यम-भक्तिरपमृत्युहारिणीति तात्पर्यम्। अनेन गीतिद्वयेन चाणक्यस्य यमवत्कूरस्य स्वपक्षपरपक्षानुम्रहिनमहसामर्थ्यं द्योतयन् स्वस्य गूढचरत्वं सूचयति।

१ ता. for जाव B; एअं Någpur MSS. E; जमपडअं B; यमपढं A; तंस K; दंसयन्तो R; दंसअन्दो E; गीदआणि Någpur MSS; गीदानि E; om. B; गाएमि B. and N; गायामि A; अमिम M. २ E. K. om. इति. ३ मद्रभद्र E. ४ अहाो R; व्र P; इव Någpur MSS; "मा B. E; "णा B. E. N. K; कस्य P; एअं E. ५ नामधेयस्य R. M; आचार्यचाण M. K. H. and Någpur MSS; आर्यस्य चा P. ६ See note 4. अत्तणो जोव केरअस्य B; अत्तणोकेरकस्य E. R; अत्तजस्स A; अत्तणोकेरअस्स Någpur MSS; एदं for जेव्वमह B; जेव E; व्वमम A; जेव्वमम P; जेव्व एदस्स N. ७ For भादुणो R. has भावणो; E. भावकस्स; B. भादुअस्स. For होदिं E. reads मोदि; K. reads आत्तकरेलेजव्वसमृद्धम्मभादुणो चरं होदि देहि मे प्रवेसं; om. M. K. R; वेशं P; याव N; उपजा A. P; उवजा E. ८ एटं K. E; B. H. and Någpur MSS. om. this and following

सुग्ही नं शुभावहावात् नाम यत्य-

द्वाद्य:—( सक्रोधम् ।) धिंङ्सूर्खं, किं भवानसदुपाध्यायाद्पि धर्मवित्तरः।

चरः— इंहो वसण, मा कुप्प। णहि सच्चो सच्चं जाणादि। ता किंविं ते उवज्झाओ जाणादि, किंवि अझारिसा जाणन्दि। (क)

शिष्यः मूर्ख, सर्वज्ञताम्रपाध्यायस्य चोरियतुमिच्छसि ।

चर:— हंहो बक्षण, जइ तव उवज्झाओ सन्वं जाणादि ता जाणादु दाव कस्स चन्दो अँणभिष्पेदो ति । ( ख )

शिष्यः - मूर्ख, किमनेन ज्ञातेनाज्ञातेन वा।

(क) अहो ब्राह्मण, मा कुप्य । निह्न सर्वः सर्वे जानाति । तत्किमि त उपाध्यायो जानाति, किमप्यस्मादशा जानन्ति ।

(ख) अहो ब्राह्मण, यदि तवोपाध्यायः सर्वे जानाति तर्हि जानातु तावत्कस्य चन्द्रोऽनभिष्रेत इति ।

धर्मस्य राजकार्थस्य आता प्रवर्त्तकः धर्म पुरवृत्तान्तं निवेद्या-मीति गृढाभिसंधानवचनम् । याचकस्य सर्वेऽपि धर्मतो आतर एवेति वहिर्थः।

चोर्यितुमपल्पितुम्। चन्द्रगुप्तोऽनिभन्नेत इति गृहम्।

१ धिक्सू B. K. E. २ °त्तमः B. E. ३ As before; न for ज A.; B. has क्खु after हि. १ B. and the Någpur MSS. have जि for निः दे for ते M.K.R. E; वजा A; अजा E; उझायो P; ना for जा A; जि for नि as above; समारिक्षा B; इसारिसा A; जिन्त R; निन्द A; जिन्त B. and Någpur MSS. ५ B. E. A. add सक्रोधम् after this; M. has उजित मवान्. ६ As before; A. om. it; जिय P; दे B; तुइ M. R; तुअ K; वजा A. E; उझायो R; B. E. omit ता. कार्ज for कस्स H. ७ अनिम E. and Någpur MSS; भिषेदो R; भिषेतिहो M; भिमदो B. ८ Om. in A. P; E. has तुरो: after this; ज्ञानेन E. omitting all that follows; ज्ञातेन वाज्ञा R; the Någpur MSS.

चर: तंव उवज्झाओ एव्य जाणिस्सदि जं इमिणा जाणिदेण होदि । तुमं दाव एत्तिअं जाणासि कमलाणं चन्दो अणिभप्येदो त्ति । णं पेक्ख ।

कमलाण मैणहराण वि रूआहिन्तो विसंवदइ शीलम् ।
संपुण्णमण्डलॅम्मि वि जाइं चन्दे विरुद्धाइं ॥ १९ ॥ (क)
चाणक्यः—(आकर्ण्यात्मगतम् ।) अये, चन्द्रगुप्तादपरक्तान्
पुरुषान् जानामीत्युपश्चिप्तमनेन ।

शिष्यः — मूर्ख, किमिदमसंबद्धमिधीयते । चरः — "हंहो बझण, सुसंबद्धं जोव्व एदं भवे । (ख)

(क) तबोपाध्याय एव ज्ञास्यित यदेतेन ज्ञातेन भवति । त्वं ताबदेतावद् जानासि कमलानां चन्द्रोऽनिभिन्नेत इति । नतु पश्य । कमलानां मनोहराणामि रूपाद्विसंवदित शिलम् । संपूर्णमण्डलेऽपि यानि चन्द्रे विरुद्धानि ॥

(ख) अहो त्राह्मण, सुसंबद्धमेवैतद्भवेत् ।

कमलानामित्यनेन पद्येन मंनोहरगुणस्थापि राक्षसपक्षपातिजनस्य स्वरू-पाननुगुणं शीलमसंपूर्णमण्डले चन्द्रगुप्ते विरुद्धमाचरतीति गृढार्थः सू-चितः । चन्द्रगुप्तस्य भाविसंपूर्णमण्डलत्वं न सहत इति यावत् ।

<sup>9</sup> B. and E. have हंहो बम्मणा before this; for तव B. and Någpur MSS. have तुझ; M. K. have तुह; E. omits it; वजा A; जेव B. E; एव A; जेव्व K; जेव्व Någpur MSS. २ मोदि B. E; दिति R; B. adds after this उज्ञुअवृद्धिआ; तुअं K. E. (वाव for दाव); B. has इत्ति ; जाणेति ... हानां E; भिमदो B. and Någpur MSS; पेदो R. ३ णोह B. R.; वि रुअदो P; आदो for आहितो B; रूप आयितो R; रूवाहितो E; रूआदो आहितों M; वज्ञ ह B; वह A. M; वदेइ E; स्वव्यअह K; दृह्व. P; सीछं P. ४ छेवि. R; णंमिवि E; B. and P. om. वि; K. has ई in जाई and विरुद्धाई; the Någpur MSS. दृह्द only. ५ थमेव. R.इ om. in M. K. R; दृमेव म B.

शिष्यः यदि किं सात्।

चर:-जेदि सुणिदुं जाणन्तं लहे। (क)

चाणक्यः भद्र, विश्रब्धं प्रविश्व। लप्ससे श्रोतारं ज्ञातारं च। चरः एसो पॅविसामि। (प्रविश्योपसृत्य च।) जेदु अजो। (ख) चाणक्यः (विलोक्यात्मगतम्।) केथमयं प्रकृतिचित्तपरि-

ज्ञाने नियुक्तो निपुणकः । (प्रकाशम् ।) भद्र, खागतम् । उपविधा । चरः— जं अञ्जो आणवेदि । (भूमावुपविष्टः ।) (ग)

चाणक्यः—भद्र, वर्णयेदानीं स्वनियोगवृत्तान्तम् । अपि व्यलमनुरक्ताः प्रकृतयः ।

चर: अंह इं। अजेण खु तेसु तेसु विराअकारणेसु परिहरि-

(क) यदि श्रोतुं जानन्तं लमे।

(ख) एष प्रविशामि । जयत्वार्यः।

(ग) यदार्य आज्ञापयति ।

(घ) अथ किम् । आर्येण खलु तेषु तेषु विरागकारणेषु परिह्रियमाणेषु

१ M. R. om. this speech; A. om यदि. २ यदि A. E; जह B. and Nagpur MSS; °णन्तं B. and Någpur MSS; °णदुं M; सुणितारं E; जाणअन्तं K; °णिअन्तं R; जाणित्तारं E; °णदं M; णिदुं A. P; after this B. has अजणं; the Nagpur MSS. have जणं. ३ B. and Nagpur MSS. add विलोक्य here; for विश्रट्यम् B. has सुलम्; E. मद्र; M. R. K. omit; P reads विश for प्रविशः 8 B., Någpur MSS. and R. read प्प; इति प्र॰ P; परिऋम्य for प्र॰ Nâgpur MSS; च om. B. P. E; जयदु E., twice in Nâgpur MSS., जेदु twice in B. ५ B. has कयं प्रभूतत्वात्कार्याणां कस्य परिज्ञाने नियुक्तो नियुणक इति न ज्ञायते । आः ज्ञातम् ॥ अये कथमयं &c. all which including विलोक्यात्मगतम् occurs after उपविश in E. but having आं for आ:, अये तत्कथम् for अये कथमयं and after प्रकाशम्, भद्र निपुणक स्वागतम्; R. has °ज्ञान for °ज्ञाने, ६ °श्यताम् for °श्च E. K. B. and Någpur MSS. ७ जद्देवी. M; जं देवो R. B. and Nagpur MSS; M. and R. add 'ति after आणवेदि; P. has दीति; 'शति for 'ष्ट: B. and Någpur MSS. & B. has उपव'. ९ E. and the Nagpur MSS. have अज before this; B. E. and Nagpur MSS. have अध for अह; B. and Nagpur MSS. have क्लु; M. has दे°; P. CC-bas and Ahashi Periand Periand By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

अन्तेसु सुगहीदनामहेए देवे चन्दउत्ते दिढं अणुरत्ताओ पिक-दिओ। किंदु उण अत्थि एत्थ णअरे अमचरक्खरेण सह पढमं सम्रुप्पैण्णसिणेहवहुमाणा तिण्णि पुरिसा देवस्स चन्दसिरिणो सिरिं ण सहन्दि। (घ)

चाणक्यः—(सक्रोधम्।) नतु वक्तव्यं खजीवितं न सहन्त इति। भद्र, अपि ज्ञायन्ते नामधेयतः।

चरः—कहं अजाणिअणामहेया अजस्स णिवेदिअन्ति। (क) चाणक्यः—तेन हि श्रोतुमिच्छामि।

सुगृहीतनामधेये देवे चन्द्रगुप्ते इढमनुरक्ताः प्रकृतयः । किंतु पुनरस्त्यत्र नगरे अमात्यराक्षसेन सह प्रथमं समुत्पन्नस्नेहबहुमानास्त्रयः पुरुषाः देवस्य चन्द्रश्लियः श्रियं न सहन्ते ।

(क) कथमज्ञातनामघेया आर्यस्य निवेद्यन्ते ।

### न सहन्ते इति यत्तद्सीति वाक्यार्थः कर्ता।

9 °अत्ते° for °अन्ते° E; °ते B.; A. E. and M. have ति for ता; K. has ती. The Någpur MSS. have हि for ही, and K. has त for द; जा for ना M; धे for हे B., Någpur MSS. and E; अ for ज्. P; अं E; जं Någpur MSS.; E. and Någpur om. देवे; B. has देज; K. and R. देव्वे; °उत्तं E. and Någpur; दिंडं R; पड् ° B; पिते ° E. द E. and B. om दु; सिन्द A. P; सिन्त B; अन्धि R. K; अस्यां E. before अत्थि; अन्ध for एत्थ R; अत्थ M; पुड ° R. M. K; पड ° B. ३ M. R. °प °; °द्सा M. K. R. Någpur MSS. after which जे A. P. B; देअस्स B; देव्व ° R. M.; देवस्य A. ४ न E. I; °न्ति B. and A. प. E. adds आत्मगतस्; एवं after नतु E. ६ E. adds before this प्रकाशस्; E. has °ते for °न्ते. ७ अज Någpur and E. before this; °धं for °हं E. B; असुणिद B.H; असुणिस E; अज्ञाणिस A. P; °धेया B.; °धेसा E; ध्येसा Någpur MSS: °हेसा K.; या ° om. R; अस्स for अज्ञस्स A; °दीअन्ति B; °यन्दि P; अन्दि ССМ. Кор ° अव्व Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

चरः सुणार्दुं अज्ञो । पढमं दाव अज्जस्स रिपुपक्खे वद्ध-पक्खवादो खवणओ जीवसिद्धी । (क)

चाणक्यः—( सहर्षमात्मगतम् । ) अस्मैद्रिपुपक्षे बद्धपक्षपातः क्षपणकः ।

चरः जीवसिँद्धी णाम सो जेण सा अमचरक्खसप्पउत्ता विसकण्णा देवे पव्वदीसरे समावेसिदा। (ख)

चाणक्यः—( र्ष्वगतम् ) जीवसिद्धिरेष तावद्सात्प्रणिधिः । (प्रकाशम् ।) भद्र, अथापरः कः ।

- (क) राणोत्वार्यः । प्रथमं तावदार्यस्य रिपुपक्षे वद्धपक्षपातः क्षपणको जीवसिद्धिः ।
- (ख) जीवसिद्धिर्नाम स येन सा अमात्यराक्षसप्रयुक्ता विषकन्या देवे पर्वतेश्वरे समावेशिता । direct of again

चरवाक्ये—आर्थस्य रिपुपक्ष इति तव शत्रुष्वित्यर्थः । क्षपणको

सहर्षमात्मगति । अयमिसंधि: । अस्मत्सहाध्यायि मित्र-मिन्दुशर्मा नाम त्राह्मण: । तेनेदानीं महत्प्रयोजनमनुष्टेयं भविष्य-तीति पूर्वोक्त: क्षपणको रिपुपक्षपातित्वेन दृढां प्रसिद्धि गतः ।

१ जु A; उ Någpur MSS; पुडमो R; पुडमं M; पुडमं K; पडमं B; ताव E; घाव K; अजस्स om. in B. K. R.; रिवु M. K; वनसे K. B. M. २ व for प K. M.; क्लवण B. Någpur MSS.; R. reads उद्दी for दि; E. omits जी and adds नामा after दी; Någpur MSS. B. and H. omit जी... ३ सहन्युप E; H. adds (प्रकाशम्) किंनामधेयो हि सः'. ४ दि P. N; दिणा K. E; उद्दी R; 'सेणपडता B; 'सप K. N; पवु M. प्रकण्णजा B; ज्या A; देव्वे for देवे M. R.; 'देस्स B; दिस P. In Ch.'s speech after अपणकः B. has अकाशम् किंनामधेयो हि सः; then the Chara's speech up to जाम, then Ch.'s असादिपुपक्षे बद्धपक्षपातः अपणक इति कथमवगतं भवताः then the Chara's beginning with जेण omitting सो. With this E. and N. agree except that E. has ततः for किंनाम—सः and N. has किंनामधेयः सः, and except that both omit Ch.'s speech असादिपु &c. N. also has the सो after जाम in the Chara's speech. R has प्रकाशम् । ततः after CC-अपर्विकः अस्ति असादिपु & Mithila B. Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

चर: अञ्ज अवरो वि अमचरक्खसस्स पिअवअस्सो काँअ-

चाणक्य—(विहस्यात्मगतम्।) कायस्य इति लघ्वी मात्रा।
तथापि न युक्तं श्राकृतमपि रिपुमवज्ञातुम्। तसिन्मया सुहच्छर्वेना सिद्धार्थको विनिक्षिप्तः। (प्रकाशम्।) भद्र तृतीयं श्रोतुमिच्छामि।

चेरः—तिदीओ वि अमचरक्खसस्स दुदीअं हिअअं पुप्पउर-र्णिवासी मणिआरसेटी चन्दणदासो णाम । जस्स गेहे कलत्तं ण्णासीकदुअ अमचरक्खसो णअरादो अवकन्तो । (ख)

(क) आर्य, अपरोऽपि अमात्यराक्षसस्य प्रियवयस्यः कायस्थः शकट-ढासो नाम ।

(स्त्र) तृतीयोऽपि अमात्यराक्षसस्य द्वितीयमिव (१) हृद्यं पुष्पपुरिनवासी मणिकारश्रेष्ठी चन्द्नदासो नाम । यस्य गेहे कलत्रं न्यासीकृत्य अमात्यराक्षसो नगरादपकान्तः ।

अतस्तन्मुखेनास्माकं इष्टसिद्धिभैविष्यतीति हर्षकारणम्। जीवसिद्धौ निवे-दिते तमजानन्तिमव तूर्णीभूतं चाणक्यं जगति तत्तत्कर्मकथनेन ज्ञाप-यति जीवसिद्धिनीम स इति ।

अस्मदिति। अस्माकं प्रणिधिर्गूढचरः। राक्षसिमत्रीभूतः सन्निमं जना-पवादं निर्वहणे मलयकेतुं प्रत्यापयिष्यतीति भावः।

कायस्थी लेखकः।

लघ्वी मात्रा फल्गुस्तस्मादस्माकं नात्माहितं तथापि नोपेक्षणीयः।

<sup>9</sup> Om. in E; क्लु for वि in B. E. २ काय° P; काअद्धो K. ३ E. and H. have प्राकृतमि पुरुषम ; N. has प्राकृतपुरुषमि रिपुम . १ ° द्या E; M.R.B. om. वि in विनि ; नियुक्त: for विनिक्षिप्त: H.; प्रकाशम् om. in E; ° यमि of for ° यं E. ५ B. and N. add here विहस्य; तइओ B; ति E; ति दी ° K; ति दि ° R; वि om. in K; दुदि ° K. E. N; विक before सिक्ष ° in B. E. N; वि in E; हिययं E. and probably P; ° प्पपु ° M. K; ° एकपु ° R. P; ° एपपु ° E. ६ णि om. in B. and M; नि for. णि. E; सेठी. P; ° दी ° K; विदासो P; नामा E; नाम P; जस K; पस्स E. ७ ना ° E. which has अम—सो before this; णअराओ N; नअरादो CCR. हिस्स Start Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

चाणक्यः—(आत्मगतम्) नूनं सुहत्तमः। न ह्यनात्मसद्योषु राक्षसः कलत्रं न्यासीकरिष्यति। (प्रकाशम्।) भद्र, चन्दनदास-स्य गृहे राक्षसेन कलत्रं न्यासीकृतमिति कथमवगम्यते।

चर:—अञ ईंअं अङ्गुलीअग्रुदा अञ्जं अवगदत्थं करिस्सदि। (इस्पर्यति।) (क)

चाणक्य:—(मुँद्रामवलोक्य गृहीत्वा राक्षसस्य नाम वाच-यति । सई वें स्वगतम् ।) ननु वक्तव्यं राक्षस एवासदङ्गुलिप्रणयी संवृत्त इति । (प्रकाशम् ।) भद्र, अङ्गुलिँग्रुद्राधिगमं विस्तरेण श्रोतु-मिच्छामि ।

चर:—र्सुणादु अजो। अत्थी दाव अहं अजेण पौरजण-चरिदंअण्णेसणे णिउत्तो परघरप्पवेसे परस्स अणासंकणिजेण

(क) आर्य, इयमङ्कुलिमुद्रा आर्यमवगतार्थं करिष्यति।

(ख) ग्रणोत्वार्यः । अस्ति तावदहमार्येण पौरजनचरितान्वेषणे नियुक्तः पर-गृहप्रवेशे. परस्यानाशङ्कनीयेन अनेन यमपटेन आहिण्डमानो मणिकारश्रेष्ठिचन्दन-

## अङ्कुलिप्रणयी इति । हस्तगत इत्यर्थः ।

9 Om. in A. P; स्वग° E; नात्मन: स° E; सदशे P. A.; E. adds पुरुषेषु after. 'शेषु. २ om. in M; चन्दनदासे for च...हे E. and N. ३ M. omits राक्षसेन; B. E. N. add भवता at end. ३ इयं E.; 'लीमु' R; 'लीअअ' P; 'लिमुद्दा जेव्ब अर्ज अवग (?) मइस्सदि E; मुद्दासव्वंपिअवगमइस्सदि ति N. Both have after this मुद्रां समर्पयति; B. has मुद्दा अर्ज अवगमइस्सदि इति मुद्रामपेयति (B. also gives the reading in the text). अर्ज पि अवगमइस्सदि H. ५ Om. in E; B. has वाच ना रा दा है. E. has अक्षराणि वाच राक्षसस्य ६. 'पंमात्मग' R. E. M.; वक्तव्यं om. in B. After एव N. has अयम्. ७ 'ली' M. and P; श्व omin R; प्रकाशेन for विस्तरेण B. ८ सुणोदु K; सुणाव N; अञ्च for अत्थि K; अज्ञ after it N; पवर B. N; पुर R. M. ९ 'रितदंसणे' B; 'रिअणदंसणणे E; निव ' E; निवु' P; B. adds तदो after णिवत्तो; पवे K; संकिणिजे 'K; संकणीये B. E; CC-० सिक्शिक्षि V Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

इंमिणा जमपडेण हिण्डन्तो मणिआरसेटिचन्दणदासस्स गेहं पवि-होसि । तेहिं जमपडं पसारिअ पउत्तोसि गीदाइं गाइदुम् । (ख)

चाणक्यः—ततः किंम्।

चर:—तँदो एकादो अववरकादो पञ्जविरसदेसीओ पिअदं-सणीअसरीराकिंदी कुमारओ वालत्तणसुलहकोद्हलोप्फुल्लणअणो णिंकमिदुं पउत्तो । तदो हा णिग्गदो हा णिग्गदो ति संकाप-रिग्गहणिवेदइत्तिओ तस्स एव्व अववरकस्स अब्भन्तरे इत्थिआजणस्स उँद्विदो महन्तो कलअलो । तदो ईसि दार-

दासस्य गृहं प्रविष्टोऽसि । तत्र यमपटं प्रसार्य प्रवृत्तोऽसि गीतानि गातुम्।

(क) ततश्च एकसाद्यवरकात्पञ्चवषदेशीयः प्रियदर्शनीयशरीराकृतिः कुमारको वालत्वसुलभकौत्ह्लोत्फुछनयनो निष्क्रमितुं प्रवृत्तः । ततो हा निर्गतो हा निर्गत इति शङ्कापरिप्रहनिवेदयिता तस्यैवापवरकस्याभ्यन्तरे स्त्रीजनस्योत्थितो

<sup>॰</sup>इमिना E; जमवडे° E; °पटेन K; °हेणाहिं° B; अजमणि E. N; सेहिणो B. For गेहं B has घरं; उपविसेक्षि N. २ तहिवड्डो E; पडअं B; वहं E; पटं K;पवत्तो after गाइ° in E; गीआनि A. P; गीआइं R; गीदाई N; R. and M. गाइं. ३ B. has ततस्ततः; E. has ततः ४ तदो अ A. K. P; एआ N.; एक K; एक P; om. E; अवर ° K; आवरका ° B; आववर ° R; om. in P; °वरस ° P; °रीस N.; प्पिश्र B; अतिदंस E. ५ शिदी E; कीदी N; सुकु E. P. N; and को for ओ K; वालजण B. E. N. H; °लत्तं A. P; °लतण ° K; कोदृहलोफुरिजमाणणअ-णओ N; கிदूहलुफुल्लणअणो R; கிदुहलुफुल्लमाणनअनको $^\circ$  E; णयणो P. ६ णि-टक E; before this E has बालको and N. has बालको; पवित्तो P; हाणि कमिदोइत्ति N; पांडि° for पारि P. ७ For णिवेदइत्तिओ B. has "इभरगरुओ" and N. णीहुअगरुओ. R. has णिवेदइत्तओ. E. omits all this to तदो; जेब्ब B; जेब्द N; एव A.M. In the word following K. and P. have अवर ; B. आवरः; R. आववर; अन्ते N; अभ्य° P. The word following om. in B; K. om, the आ in it and R. reads ए for that आ. ८ अस्थिदो R. E. N. The following word is omitted in P. A. M.; for तो in it N. has दो; कलकलो P. K. R; कोलाइलो. N. after which E. has जणस्स and सत्तासं; after तदो B. K. Cold read safe Barendathement word as a wire in and Megagana By Anarcha

देशैदाविदम्रहीए एकाए इत्थिआए सो कुमारओ णिकमन्तो एवव णिबमच्छिअ अवलिम्बदो कोमलाए वाहुलदाए। तस्साए कुमारसं-रोधैसंभमप्पचलिदकुलिदो करादो पुरिसअकुलिपरिणाहप्पमाणघ-डिआ विअलिआ इअं अकुलिम्रिहिआ देहलीयन्धम्मि पडिआ उ-दिदा ताए अणवबुद्धा एव्य मम चलणपासं समागच्छिअ पणामणिहुआँ कुलवहु विअ णिचला संवुत्ता। मए यि अमच-

महान्कलकलः । तत ईषद्वारदेशदापितमुख्या एकया स्त्रिया स कुमारको निष्कामन्नेव निर्मत्स्यावलिन्वतः कोमलया बाहुलतया । तस्याः कुमारसंरोधसंभ्रमप्रचलिताङ्गलेः करात्पुरुषाङ्गुलिपरिणाहप्रमाणघटिता विगलितेयमङ्गुलिमुद्रिका देहलीवन्धे पतिता उत्थिता तया अनवबुद्धैव मम चरणपार्श्व समागत्य प्रणामनिमृता कुलवधूरिव निश्चला संवृत्ता । मयापि अमात्यराक्षसस्य नामाङ्कितेति आर्यस्य पादमूलं प्रापिता ।

<sup>9.</sup> देस E. P. N; देसे. K; 'पिद R; 'विड A; 'विड N. The ए in मुहीए om. in P. and E; एकाए E; कहुए K. N; for इ in next word E. and N. have ए; °रको E; E. reads next word with निष्क '; जो B; जोव N; प्येद्व E. (?) २ णिभ $^{\circ}$   $\Lambda$ . M;  $^{\circ}$ भारिय  $\Lambda$ ;  $^{\circ}$ टभारिय  $\Gamma$ ;  $^{\circ}$ चिछए  $\Pi$ ;  $^{\circ}$ ि। जिञ्चिस  $\Pi$ ;  $^{\circ}$ ि। स्वओ  $\Pi$ which adds करेज after that; E. N. have तिस्साए; K. तिसाए; A. तसाए; B तस्साअ; R. तापु; M. om.; °ह B. N. R. ३ संभवं for संभम N; °сप° om. in N; चलिअअ° N; चरदुङ P; °लिकादो E; °लीदो A. K. P; °रिसंगु B. E. N °गुळी A. K. P.; परिमा for प्पमा°E; °घटिआ K; घाटिया E. ४ वि...आ om. in A; नियलिया P. E; दा for आ B. and K; E. reads इयं; B. अङ्कली, P. has मुद्दिया; for बन्धास्म B. has बद्धस्मि; N. बन्धे; E. reads देहलीए वहें; णिप° B; निवडिअविडिश्यआ E; निवंदिआ उत्थिआ N. This last word om. in B.;and K.has आ for द्य in text. अ after that in A.K.P; उच्छलिदा for बहिदा H. ५ एताए R; om. in N.; B. and N. add after this इत्थिआए E. adds सा instead; "द्धन्तजेव B; "द्दजेव्य E.; द्दजेव्य N. The word following is सह, not सम in M. and R; E. om. सं; N; reads 'जासानं; A. and P. have गत्थिन; K. has गच्छिना. ६ °सुना P; °सुदा R; °हुडिना. N; णववहुब्ब. B. N; इव for विश्व E.; E. after संवुत्ता adds देहलीपट्टे निपत्यो-CC-O. Brof. Satva Vrat Shasiri Cellection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

रैक्खसस्स णामंकिदेत्ति अजस्स पादमूलं पाविदा। ता एसो इमाएँ आअमो। (क)

चाणक्यः—भद्र, श्रुतम् । अपसर । नैचिरादस्य परिश्रमस्यानु-रूपं फलमधिगमिष्यसिँ ।

चरः—जं अजो आणवेदित्तिं। (निष्कान्तः।) (ख) चाणक्यः—शार्द्गरव शार्द्गरवै। (प्रविश्यः।)

शिष्यः—आज्ञापय । चाणक्यः—वत्स, मसीभाजनं पत्रं चोपानय ।

तसादेषोऽस्या आगमः । (ख) यदार्य आज्ञापयति ।

इत्थं नानार्थरससंभवा वीजसमुत्पत्तिर्निरूपिता। अतोऽयं मुखसंधिः साङ्गो व्याख्यातः। अतः परं प्रतिमुखसंधिः 'छक्ष्याछक्ष्यस्य वीजस्य व्यक्तिः प्रतिमुखं मतम्' इति छक्षणात्। पूर्व छक्ष्यस्य व्यक्तस्य सध्ये यमपटचरवृत्तान्तेनाछिक्षतचाणक्यनीतियोगवीजस्य पुनरत्र व्यक्तिः द्वेत्वत्वे । यह्नविन्दुसंवन्थस्य च सत्त्वात्। विन्दुयह्नौ चामे वक्ष्येते—'विन्दुप्रयह्नानुगमादङ्गान्यस्य त्रयोद्शः'। विन्दुप्रयह्नानुगुण्येन्नास्य संधेस्त्रयोदशङ्गानि प्रयोक्तव्यानि । 'विलासः परिसर्पश्च वि- धृतं शमनर्मणी। नर्मचुतिः प्रशमनं विरोधः पर्युपासनम् । वक्षं पुष्पं परिन्यासो वर्णसंहार इत्यपि'॥

१ लंदल N. "मंकियंति E; किदेति B. N; किदेदि P. The next word A. and M. read as अज्ञस; पादिदा P. २ B. adds मुद्दाए; E. has मुद्दिआए; N. om. ता just before and has मुद्रा before आगमो; B. E. N. read आगमो; B. N. and E. add ति after that word. ३ अ for न E. N. ४ "त्याति E. N. ५ "दीति P; "दिइति N. ६ Om. in R. E. ७ शिष्यः प्रविद्ध R; CCB, and Exade sunsult of this was by sidehanta eGangoth Gyaan Kosha

(शिष्यस्तथा करोतिं।)

चाणक्यः—(पैत्रं गृहीत्वा खगतम्।) किमत्र लिखामि। अनेन खर्खु लेखेन राक्षसो जेतव्यः।

(प्रविक्य।)

प्रतीहारी—जेर्दुं अजो। (क)

चाणक्यः—(सहर्षमात्मगतम्।) गृँहीतो जयशब्दः।(प्रकाशम्।) शोणोत्तरे, किमागमनप्रयोजनम्।

प्रतीहारी—अजो देवो चैन्द्सिरि सीसे कमलमुउलाआरम-ज्जिलि णिवेसिअ अजं विण्णवेदि । इच्छामि अजेण अव्मर्णुण्णादो दे-वस्स पव्वदीसरस्स पारलोइअं कारेदुम् । तेण अ धारिद्पुव्वाईं आईरणाई बह्मणाणं पडिवादिमित्ति । (ख)

(क) जयत्वार्यः।

(स) आर्य देवश्चन्द्रश्रीः शीर्षे कमलमुकुलाकारमञ्जलिं निवेश्य आर्ये

किमत्रेति । अयं चाणक्यस्य पुनरुद्योगो विंदुः । 'अवान्तरार्थेवि-च्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम् ' इति लक्षणात् । अवान्तरार्थेन यमपटचर-वृत्तान्तेन विच्छिन्नस्यान्तरितस्य बीजस्य पुनः प्रवर्तनात् । तदुक्तं दशरूपके—अवान्तरितस्य बीजस्य संज्ञान्तरमाह्—अवान्तरार्थेति । विन्दुवद्विन्दुः । जले तैलविन्दुवत्प्रसृतत्वात् ।

गृहीत इति । अयं कार्यसिद्धिविषयमनोरथो विलासः प्रथममङ्गम् ।

9 B. E. D. H. have here यदाज्ञापयत्युपाध्यायः। इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य। उपाध्याय इदं मसीभाजनं पत्रं चः E. having निष्क्रान्तः for निष्क्रम्य, मपी for; मसी and पत्रंकं च for पत्रं चः २ Om. in B. and किमन्नाभिन्धि B. E. 3 Om. in M. 8 जयदुजयदु E; जयदु N; जेदुजेदु B. ७. B. E. N. add अयं here. ६ कारणम् for प्रयोजनम् N. ७ 'सिरीकः E; मुकुला' E; Simply अंजिले M. K. R; कम..सी...णि..दे..च' B. E. 'च्छम्मि R.; B. E. add अहम् after this. ८ हम om. in. E. N; देअस्स B; देव्वस्स R. ९ 'च्वदे' B. E. R.; A. has स्सर् for सर; इयं for इअं E.; B. N. have कादुं for the next word. K. कृदुं; M. R. कारिदुं; M. R. om. अ; 'रिअ for रिद N. and पूर्वा' for पुक्वा' P. १० म for ह B.; मूसणाइं E.; B. adds गुणवन्ताणं after this; E. has भयय (?) वन्ताण; N. मअवन्ताणं वमम'; E. in the next word देमीति; P. दयामित्ति.

\* One copy of the commentary adds, "प्रतीहारीलक्षणं तु । संधिविप्र-CC ह्रसंगद्ध राजाज्ञारससुविधारम् भाविकेव्यक्ति आर कार्ये अतीहार्यस्तु साम्स्ति १००००० चाणक्यः—(सहर्षमात्मगतम्) साधु वृषेलः, ममैव हृद्येन सह संमक्ये संदिष्टवानसि । (प्रकाशम् ) शोणोत्तरे, उच्यतामसद्भवना-द्रुपलः । साधु वत्स, अभिज्ञः खल्वसि लोकन्यवहाराणाम् । तद्जुष्टी-यतामात्मनोऽभिप्रायः । किंतु पर्वतर्थरेण धृतपूर्वाणि गुणवन्ति भूष-णानि गुणवद्भच एव प्रतिपादनीयानि । तद्हं स्वयमेव परीक्षितगु-णान्त्राह्मणान्त्रेषयामि ।

प्रतीहारी जं अज़ो आणवेदित्तिं। (निष्कान्ता।) (क)

चाणक्यः—शार्त्ररव, उच्यन्तामसद्वचनाद्विश्वावसुत्रभृतयस्त्रयो आतरः वैषलात्प्रतिगृह्याभरणानि भवद्भिरहं द्रष्टव्य इति।

द्वाष्यः तुंथेति । ( निष्कान्तः । )

चाणक्यः उत्तरोऽयं लेखार्थः पूर्वः कथमस्तु । (विचिन्त्य )

विज्ञापयति । इच्छाम्यार्येणाभ्यनुज्ञातो देवस्य प्वतिश्वरस्य पारलैकिकं कर्त्तम् । तेन च धारितपूर्वाणि आभरणानि त्राह्मणानां प्रतिपादयामीति ।

(क) यदार्य आज्ञापयति ।

साधु वृषल इति । मन्मनोनुगतमेव त्वया चिकीर्षितमित्यर्थः ।

वृषलादिति । अलंकारत्रयस्य पृथकपृथकप्रतिप्रहाय त्रयो भ्रातर इत्युक्तम् ।

आं:, ज्ञातम् । उपलब्धवानसि प्रणिधिभ्यो यथा तस्य म्लेच्छराजव-लखे मध्यात्प्रधानतमाः पश्च राजानः परया सुहत्तया राक्षसमनु वैतन्ते । ते यथा-

कौद्धतिश्रित्रवर्मा मलयनरपतिः सिंहनादो नृसिंहः

काश्मीरः पुष्कराक्षः श्रतिरिपुमहिमा सैन्धवः सिन्धुषेणः। मेघांच्यः पश्चमोऽसिन्पृथुतुरगवलः पारसीकाधिराजो

नामान्येषां लिखामि भ्रुवमहमधुना चित्रगुप्तः प्रमार्ष्ट ॥२०॥ (विचिन्त्य) अथवा न लिखामि । पूर्वमनभिन्यक्तमेवास्ताम्। ( नाट्येन छिर्खित्वा ) शार्द्धरव ।

(प्रविश्य)

द्याष्यः—उपाध्याय, आज्ञापय।

चाणक्यः चत्स, श्रोत्रिंयाक्षराणि प्रयत्निलिखतान्यपि नियत-

अलंकारत्रयं च सत्यवता यद्नुप्रेषितं तदुपगतमिति निर्वहणे वाच-विष्यमाण इसर्थ: । इदं दष्टनष्टवीजानुसर्णं परिसर्प: पूर्वसंधी दष्टस् मध्ये नष्टस्य बीजस्यानुसंधानात्।

नामान्येषामिति। अस्मिन्पत्रे मदीयेन छेखनेनैते मरिष्यन्ति। अ-त्तश्चित्रगुप्तः स्वगणिताकरपत्रे जीवितत्वेन लिखितानामेषां नामानि प्रमा-क्यंतीतिभावः ॥ २०॥

अथवेति । नामानि लिखितानि चेच्छकटदासोऽसाभिरछलेन लेख-विष्यमाणं पत्रं न लिखिष्यतीत्याशयः। इद्मनिष्टवस्तुनिक्षेपरूपं वि-धूतम् । अनिष्टवस्तुनि नामछेखने क्षेपान्निषेधात् । 'विक्षेपः' इति पाठे स एवार्थः।

OF MUSTINGIUI

१ आ E. N., B. reads the next word as ज्ञात:; P.omits it but has धुप &c. after that; 'धिम्यां E. २ All Mss. except B.E N. read छोकस्य; भनसा forसु B. For प्रया preceding this K. has प्रम. इ.E. adds इति here; A. and P. om. ते; B. and E. have तद्यथा ४ प्रतिरी K.; धिन्धुसेन: N; धिन्धुशोण: K. प मेघाझ: B. R. E; रशी A. N. M. इ R. has चन्द्र here above the line. o Om. in A.M. P; सर्व for पूर्व B.E.N. Before आस्ताम् B.E. insert तावत्. ट B. has प्रकाशम् forना-त्वा; N. K. and E. om.; B. A. P. repeat शाङ्क; E. has शारक्ररव. ९ om. in M. १० °यलिखिताण्य (sic.) क्ष° E; "यजनिलेखितान्यक्ष" CC-शेंश बेन्द्र किंद्र कार्य के किंद्र के किंद्रिया कि किंद्र कि

मस्फुटानि भवन्ति। तदुच्यतामसद्वचनात्सिद्धार्थकः। एभिरक्षरैः केनापि करेंसापि स्वयं वाच्यमिति अदत्तवाद्यनामानं लेखं शक-टदासेन लेखयित्वा माम्रुपतिष्ठस्व न चाख्येयमसे चाणक्यो ले-खर्यतीति।

शिष्यः तैथेति। (निष्कान्तः)

चाणक्यः—(स्वगतम्।) हन्त, जितो मलयकेतुः। (प्रविश्य। लेखर्हस्तः)

सिद्धार्थक:—जेंदु अजो। अज, अअं सो सअडदासेण लिहिदो लेहो। (क)

चाणक्यः—(गृहीत्वा) अहो दर्शनीयान्यक्षराणि। (अतु-

वाच्य ) भद्र, अनया मुद्रया मुद्रयेनम्।

सिद्धार्थेक: (तथा कृत्वा।) अज अअं मुहिदो लेहो। किं अवरं अणुचिद्वीअर्दु। (ख)

(क) जयत्वार्यः। आर्य, अयं स शकटदासेन लिखितों लेखः।

( ख ) आर्य, अयं मुद्रितो लेखः। किमपरमनुष्ठीयताम्।

# अद्तानि बाह्यानां कौळूतराक्षसादीनां नामानि यस्मिन्।

१ कर्णे कथित्वा before this B; °शयति E. २ किमपि before this in B.; after it in N. and E. (which also has ज्ञकटदासेन before केनापि); इ for मि E.; after this E. has तं च अदत्तवाद्यनात्सिद्धार्थकमाने छेखं . ३ चाण-क्येन छेखनीयमिति M. १ यदाज्ञापयत्युपाध्याय इति B. N.; E. substitutes visarga for इति. ५ P. omits all this recommencing with Chânakya's next speech. ६ Om. E.; जअदुजअदु B; जअदु R; अज्ञ om. in A; सो om. in M. N; 'सेन A.; B. adds after this सहत्य 'and R. has ले for हि in the next word; E. reads the whole passage thus, अव्ययं सो सर्पइ समझदा-सण अभिलिहिदो छेहो. ७ A. om. this; B. adds निरीक्ष्य; E अवलोक्य; अहो दर्शनीयता अक्षराणाम् B; इत्यनु B; अनुसाव्य E.; M. and R. om. the मद्र विश्वापास्य B; इत्यनु B; अनुसाव्य E.; M. and R. om. the मद्र विश्वापास्य B; करित M.; B. N. and E. have जं अज्ञो आणवेदिन्ति before तथा; B. has सो after अअं; B. reads ता आणवेद्व अज्ञो before कि; E. agrees but omitting ता; N. also having च for दु. ९ P. has 'यदु; B. Candds' after whise' सिक्टिंग के कि कि के शिक्टरां Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

मुद्राराक्षसे

चाणक्यः भद्रं, कसिश्चिदाप्तजनानुष्ठेये कर्मणि त्वां व्यापा-रियतुमिच्छामि ।

सिद्धार्थक:—(सहर्षम्।) अर्जे, अणुग्गिहिदोिक्का। आणवेदु अजो किं इमिणा दासजणेण अजस्स अणुचिहिदव्वम्। (क)

चाणक्यः प्रथमं तावद्रध्यस्थानं गत्वा घातकाः सरोषद्धिणाश्चिसंकोचसंज्ञां प्राहितव्याः। ततस्तेषु गृहीतसंज्ञेषु भयापदेशादितस्ततः प्रद्वतेषु शकटदासो वध्यस्थानादपनीय राक्षसं प्रापितव्यः।
तसाचं सुहत्प्राणपरिरक्षणपरितुष्टात्पारितोषिकं प्राह्मम् । राक्षस
एव कंचित्कालं सेवितव्यः। ततः प्रत्यासकेषु परेषु प्रयोजनिमदमनुष्टेयम्। (कर्णे एवमिव।)

(क) आर्य, अनुगृहीतोऽसि । आज्ञापयत्वार्यः किमनेन दासजनेनार्य-स्यानुष्ठातन्त्रम् ।

कसिंश्चिदिति । अयमिष्टजनानुनयः पर्युपासनम् ।

प्रथमिति । अयं भावः — शकटदासग्रू लारोपणसमये मया सरोषद-क्षिणाक्षिसंकोचसंज्ञायां क्रियमाणायां तं विहाय भवद्धिः पलायितव्यमिति संकेतियतव्या इत्यर्थः।

9 E. has त्वां after this; E. inserts अपि before आस<sup>o</sup>; B. has आत्म-

which follows G. reads कालान्तरं सेवियत्तब्यः. E. ditto (with °रे for रस्.)

B. and E. insert त्वया before प्रयो and P. om. इत्स् after this; G.

CC-O. Rand Sty प्रतिक्रिक प्राप्ति विशेषक्ष स्टब्स क्षेत्र होती काला काला है कि Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

अएप : अन्यधित स्त्रि ह

नाजुष्टें; P. R. and E. read 'य for ये; E. om. त्वां and has नियोजयितुम् for ब्यापार'. २ om. K. E.; in next word च for णु A; मा for मि B; पि G. E; ही for हि P. N.; B. adds ता before आण'; P. has देख for देढ़, N. has वेऊ; G. om. अजी. ३ जं G. E. N.; 'णेन B. G. P; G. om. following word in which P. has स for स्स. ४ B. has मह here; घातु M. In next word एं for ए B. E. K; 'पादाक्षि M; चं for च A. ५ संकेतेषु. all Mss. except B. G. E. N. ६ After अपवाद्य (for अपनीय) E.; राक्ष om. in G. ७ स्मात् A. P. G.; E. and B. om. परि in the next word. परिगृह्य P. ८ गृहीत्वा राक्षस एव किंचित्कालान्तरं सेवितन्थ: H. ९ किं for कं M. For काल

सिद्धार्थकः—जं अजो आणवेदि । (क) चार्णक्यः—शार्करव शार्करव । (प्रविक्य।)

शिष्यः उपाध्याय, आज्ञापय ।

चाणक्यः उच्यतामसाँ चनात्कालपाशिको दण्डपाशिकश्च । यथा वृषलः समाज्ञापयति य एष क्षपणको जीवसिद्धिनीम राक्षस-प्रयुक्तो विषकन्यया पर्वतकं घातितवान्स एनमेव दोषं प्रख्याप्य सनिकारं नगरान्निर्वास्यताँमिति ।

शिष्यः तथेति । (परिक्रामति ।)

चाणक्यः चर्त्सं, तिष्ठ तिष्ठ । योऽयमपरः कायस्यः शकट-दासो नाम राक्षसप्रयुक्तो नित्यमस्रच्छरीरमिनद्रोग्धुमिं प्रयतते स चाप्येनं दोषं प्रेरूयाप्य शूलमारोप्यताम्। गृहजनश्रास्य बन्धनागारं प्रवेश्यतामिति ।

शिष्यः—तैथेति । ('निष्कान्तः ।)

(क) यदार्य आज्ञापयति।

गृहजनस्य बन्धनागारप्रवेशनफल्युत्तरत्र चतुर्थेऽङ्के तव च पुत्रदारै: सह समागम इति वक्ष्यमाणेन राक्षसवचनेन मल्यकेतुमनिस स्मृतं स्थात्पुत्रदारस्थेति राक्षसस्य च मनिस विकल्पापादनिमिति सूक्ष्मद्विभर-वधेयम्।

<sup>9</sup> B. and E. add ति after this; C. इति निष्कान्तः. २ In E. उपाध्यायः for चाण°, and following word शारक्षरव; R. has it once only. ३ P. om. आ; G. om. उपाध्याय. १ B. has मत् for असत्. ५ Om. G; जीवि for जीव° R.; G. and E. om नाम. ६ P. has कः; E. क्या; तैश्वरं B. E. G; ते K. N. ७ इहिनिःसार्थतामिति. A. ८ यदाज्ञापयत्युपाध्याय इति B. E. N. G; M. R. G. E. have निः for परि which follows ९ Om. G; R. omits one तिष्ट. १० M. and E. om. इह; E. also omits the प्र following; एनमेव G. E; एतमेव N. (omitting चापि). ११ G. has आरोप्य for प्रख्याप्य; जनेचा for कश्चा G; दे G. E. B.; N. has नि for the प्र following. १२ G. and E. omit the last इति. १३ यदाज्ञापयत्यार्थ इति N. A; त्यार्थ P; त्युपाध्यायः E. omit the last इति. १३ यदाज्ञापयत्यार्थ इति N. A; त्यार्थ P; त्युपाध्यायः B. E.

चाणक्यः—(चिन्तां नाटैयति । आत्मगतम् ।) अपि नाम दुरात्मा राक्षसो गृह्येते ।

सिद्धार्थकः—अञ्ज, गहीदो<sup>3</sup>। (क)

चाणक्य:—(सहर्षमात्मगतम्।) हन्त, गृँहीतो राक्षसः। (प्रका-शम्।) मद्रं कोऽयं गृहीतः।

सिद्धार्थकः—गिँहीदो अजसंदेसो। ता गमिस्सं कजसिद्धी-ए। (ख)

चाणक्यः—(साङ्गुलिँगुद्रं लेखमर्पयित्वा।) गम्यताम्। असतु ते कार्यसिद्धिः।

सिद्धार्थक:-तथेति । (निष्कान्तः।)

(क) आर्य, गृहीतः।

( ख ) गृहीत आर्यसंदेशः । तसाद्गमिष्यामि कार्यसिच्चे ।

शत्रुपक्षमाश्रित इति रोषावेशेन दुरात्मेति गालनम् इन्तेति । अयमरत्युपशमनं शमः पश्चममङ्गम् । अरतेश्चिन्ताया उपशमनात् ।

साङ्गुलीति । उत्तरोत्तरवाक्यैः कार्यसिद्धिबीजप्रकाशनादिदं प्रशमनम् । मलयकेतुराक्षसयोार्विरोधापादनार्थे लेखरूप उपायः कृतः ।
अतः परं राक्षसस्य मौर्यसाचिव्यप्रवणाकरणाय सप्तमेऽङ्के करिष्यमाणोपायबीजमुपक्षेप्तव्यमित्याह । चन्दनदासमिदानीं द्रष्टुमिच्छामीति ।

श यित्वा स्वग B; "यित्वा आत्म E; "यति स्व G. All that follows down to and including आत्मगतम् in the next speech of Châṇakya om. in G. २ "इति E. ३ गिह्निदो (अय्य for अजा) E; गिहीदो. A. K. P; गिहदो. N. ४ E. adds दुरात्मा before रा." ५ अहो G. ६ ग B. G. (हि for ही:); M. R. K. om. this; after it B. E. M. add मए; B. E. K. G. add स्स after अज; गिमस्से R; B. and E. add अहम् after it. ७ जी for 'लि M; मुद्रं omin A. K. M. P.; before गम्य B. has मद्र सिद्धार्थक; G. and E. मद्र only. ८ M. has तहिति; B. जं अजो आणवेदिति प्रणस्य. N. agrees but has जं for CC- जं कार्क कार्यो अति कार्या प्रमाम प्रमाम कि कार्यो कार्यो कार्यो कार्यो कार्यो विश्वार कि कार्यो विश्वार कार्यो and omits ति.

#### (प्रविदेय।)

रिष्यः उपाध्याय, कालपाशिको दण्डपाशिकश्च उपाध्यायं विज्ञापयतः। इदमनुष्ठीयते देवस्यं चन्द्रगुप्तस्य शासनमिति।

् चाणक्यः—शोभनम् । वत्स, मणिकारश्रेष्ठिनं चन्दनदासमि-दानीं द्रष्टमिच्छामि।

दिष्टयः तथेति। (निष्कम्य चन्दनदासेन सह प्रविश्य।) इत इतः श्रेष्टिन्।

चन्द्नदासः—( खगतम्)।

चाणकम्मि अकरुणे सहसा सद्दाविँदस्स वि जणर्स्स।
णिदोसस्स वि सङ्का किं उण महं जाददोसस्स ॥२१॥
ता भणिँदा मए धणसेणप्पम्रहा णिअणिवेससंठिआ कदावि

(क) चाणक्ये अकरुणे सहसा <u>शब्दायितसापि जनस्य</u>। निर्देषस्यापि शङ्का किं पुनर्मम जातदोषस्य॥

## चाणक्येऽकरुणत्वेन प्रसिद्धे तेन सहसाकसाच्छव्दितस्याहूतस्येत्यर्थः।

9 G. adds तत: before this; E.adds अयं before काल, has visarga for the अ after दण्ड, and G. E. read विज्ञापयति. २ om. in G. ३ वत्स शोभनम् E; ने in the next word om. in M. and E. १ A. P. M. R. om. इदानीम्. ५ यदाज्ञापयत्युपाध्याय इति B. E. N; यदाज्ञापयति G.; G. om. सह; B. adds पुन: before प्रविश्च, E. has it after निष्क्रस्य. १ आतंग E मि A. M. G. K. (where also क for कि). In the next word B. has अरू for करु; R. केन्द्र . बसाब्दिअस्स N; स्सदाइअस्स K; विअस्स P. G; शब्दवियस्स E; विदस्स om. in A For the following word B. has जोअस्स वहुई. E. has वेहइ; M. has वो for वि; A. and K. om. वि. For जि in जिहा B. E. R. M. have नि; शङ्का E; मम B. E. (which reads also पुन: andसंजादे);B. has जात for जाद; दासस P; स्य A. ८ वहेदि for वि जणस्स H. ९ सं for मह H. १० जिया E; असेन E; जसेज B; पुमु. K.; P. has च and चा for अ and आ in जिअ. R. has जिज्ञाने कदाविचा. E. has पुमुला नियनिवेस. Сाक्कार कराइकार कराइकार कराइकार कराइकार कराइकार अन्य स्थानिवेस.

चाणकहरूँओ गेहं विचिण्णावेदि। ता अवहिदा णिव्वहेह म-हिणो अमचरक्खसस्स घरअणम्। मह दाव जं होदि तं होदु ति। (क)

शिष्यः— भाः श्रेष्ठिन्, इत इतः। चन्द्नदासः—अअं आँअच्छामि। (क) ( उभौ परिकामतः)

शिष्यः—( उपहेता।) उपाध्याय, अयं श्रेष्ठी चन्दनदासः। चन्दनदासः—जेंदुं अजो। (ख)

चाणक्यः—( नाट्यनावल्लोक्य ) श्रेष्ठिंन् , खागतमिदमासन-मास्यताम् ।

तसाद्गणिता मया धनसेनप्रमुखा निजनिवेशसंस्थिता कदापि चाणक्यहतको गेहं विचिनोति । तसादवहिता निर्वहत भर्तुरमात्यराक्षसस्य गृहजनम् । मम तावचद्भवति तद्भवत्विति ।

(क) अयमागच्छामि।

(ख) जयत्वार्यः।

 चन्दंनदासः—(प्रणम्य) किं ण जाणादि अजो जह अणु-चिदो उवआरो हिअअस्स परिहवादों वि दुःखमुप्पादेदि। ता इह जेव उचिदाए भूमीए उविषसामि। (क)

चाणक्यः भीः श्रेष्ठिन, मा मैवम्। संभावितमेवेदमसाद्विधैः

भवतः। तदुपविश्यतामासन एवं।

चन्द्नद्रासः—(स्वगतम्।) उविक्खत्तमणोण दुद्देन किंवि। (प्रकाशम्।) जं अञ्जो आणवेदि त्ति। (उपविष्टः।) (ख)

(क) किं न जानात्यार्थः यथानुचित उपचारो हृदयस परिभवादपि दुःख-मुत्पादयति । तसादिहैवोचितायां भूमानुपविशामि ।

( स्त्र ) उपिक्षप्तमनेन दुष्टेन किमपि । यदार्थ आज्ञापयतीति ।

भोः श्रेष्ठित्रिति। एतदादि चन्दनदासातिसंघानार्थं परिहासवचनं नर्भ। संभावितमिति । एतदुपचारकरणं संभावितमेवेति बहिरुपचारः । परिभवकरणमिति तु निगृढ आशयः ।

१ श्रेष्ट्री E.; M. G. E. om. the प्रणस्य following; M. and G. om: ज् before जाणा; E. has न; R. reads आणादि; and E. जानेदि; E. also has अजारो for अजो and B. E. and C. have जहा for जह after that; अणुड्दो R, 'चिद G. which also has रे for रो in next word. र E. om. वि and 'reads परि° before सहिअअस्स which is its reading for हिअ° as also B.' s; C. has परिजनसिहअस्स for हिअ° and N. om. हिअ°; P. reads भनादो for हिवादो; G. om. ह in परिहवा ; B. and E. add महन्त after this; K. and N. read दुस्कं forदुःसं; E. दुन्सं; G. reads उप्पापृदि after that; for जेन्द A.and K. have जेन्व; P. जेन्व; M. एव; R. एन्व; E. also has इच for इह before it; B. R. E. G. read अहम after जेन्व. ३ For उचि K. has उवचि ; R. उड़ and E. उवि°; in the following word K. and N. have 'मि' for 'मी'. And instead of उवविसामि A.reads उपविसामि, K.उअविसामि and P.उपविसानि 8 G. om. भोः; R. adds चन्दनदास after श्रेष्ठिन्; P. reads पूतत् for इद्सुः B. has मैवं उचितमेवतद्साद्वे; G. and E. उचितमेवेद्म After विधै: B. E. R. insert सह and after the सवत: following, E. has अपवेष्ट्रम्. उचितमेवैतद्साद्विधेः सह भवतः समासनम् H. ५ सनमेव G. ६ उविन्खतमणेण. A. M. °तं णेण P; स्लित्तिअणेण P; 'निखदमनेन C; उव (प N.) लिखत (द N.) मणेन B. N. E.; B. om. the दुद्देण following; P. has दुचतेन; for किंवि A. P. read किंति; B. reads किंगि; E. om. all down to this from स्वयतम्o M, and K. om. this with ति preceding; N. has इत्युपविश्वति; इत्युपविष्ट: (where प्रकाशम् is omitted and this part of the speech is CC Placed Belove स्वातम्) प्राविति चूमास्याविष्टः स्वाते ने विक्रित्स्यास्याविष्टः

अस्मावन पुरस्कार

68

10/2

12

ि चाणक्यः—भीः श्रेष्ठिन् चन्दनदास, अपि प्रचीयन्ते संव्यव-हिराणां वृद्धिलाभीः।

चिन्दनदासः—(स्वगतम्।) अचादरो संकणीओ।(प्रकाशैम्।) जिअह इं। अञ्जस्स प्पसाँएण अखण्डिदा मे वणिजा। (क) चाणक्यः—न खर्छ चन्द्रगुप्तदोषा अतिक्रान्तपार्थिवगुणान-

धुना सारयन्ति प्रकृतीः।

चन्द्रनद्ासः—(कर्णौ पिधाय।) सन्तं पावर्म् । सारअणिसास-मुग्गएण विअ पुण्णिमाचन्देण चन्द्रसिरिणा अहिअं णन्दन्ति पिकिदिओ। (ख)

ह (क) अत्यादरः शङ्कनीयः । अथ किम्। आर्यस्य प्रसादेन अखण्डिता मे हुवाणिज्या । विकिन्ये ति स्वाधुन।

् (ख) शान्तं पापम् । शारदिनिशासमुद्रतेनेव पूर्णिमाचन्द्रेण चन्द्रश्रियाधिकं ह नन्दिन्ति प्रकृतयः ।

<sup>3</sup> Om. G. E; चन्दनदास om. in G. M. P.; N. adds खळु after अपि. २ वृद्धिभावा: M. R.; G. B. om. वृद्धि; B. adds. व: after लासा: ३ स्वरा°— काशम् om. in B. E; R. M. have 'णिजी for 'णीओ: G. has अज्ञा-अरोशंकणीयो; B. and E. add अज before अह; R. om. अहह्स; B. and G. have अधहम and E. अथ किम. 8 प° for cq° K. G. E; 'देण M. R; 'येण P. In the following word E. has a for a; G. and N. have an for a and om, the मे following; A reads वणिजा and K. वणिजा and E. वाणिजा-लाहा. all other mss. read वाणिज्या. ५ G. has अपि for न खलु; N. अपि खलु E. has भो: श्रेष्टिन् अपि and B. भो श्रेष्टिन् अपि कदाचित्. In the next word for दोषा, E. reads प्रदोषान्, G. दोषान् and the last two words of the sentence E. reads न सारन्ति प्रकृतयः ६ This phrase appears twice in A. P. M; G, has शान्तं वावं; E. शान्तं पावं; R. पव्वं. In the following word N. K. P. read साअर; B. G. have सरअ; N. सरयनि ; स for स A. P.; दू for सा N; द्र E; से for ए B; दे G.; व for विअ E; वियP. ७ पेंग K; पुण्णमासीचन्द्रेण E. G; अधिअं णदन्ति B.; A. and G. have अहिणन्दन्ति. E. has अहिअयं नन्दन्ति; for पकि° in following word B. has पअदी: G. पयदी: E. has प्रिदी. After प्यदीओ G. has again the following सरअणि ( सा? ) विअविमलागदिदेण पुण्णिमामिअंकेण देवेण चन्दासि-रिणा अधिअं होन्ति पर्इदाआ. H. reads an आर्या thus:— उदिदेण सारअणिसा CC A Prof. Salva Vial Sharin Collection Digitized By Siddhanta e Gangorii Gyaan Kosha विसला विस्न पुरिणमार्मिगङ्कण । देवेण चन्दासिरिणा अधिस णन्दन्ति पहुदीसा ॥

चाणक्यः—भीः श्रेष्ठिन्, यद्येनं श्रीताभ्यः श्रकृतिभ्यः श्रति-श्रियमिच्छन्ति राजानः।

चन्द्नदासः आणवेदु अजो किं कित्तिअं इमादो जणादो इच्छीअदित्ति । (क)

चाणक्यः—भाः श्रेष्ठिन् चन्द्रगुप्तराज्यमिदं न नन्दराज्यम्। यतो नन्द्रस्थैनार्थरुचेरर्थसंबन्धः प्रीतिम्रत्पादयति। चन्द्रगुप्तस्य तु भवतामपरिक्रेश एर्वं।

चन्द्नद्ासः—(सहर्षम्।) अञ्ज, अणुगाँहीदोह्यि। (ख)

चाणक्यः—भोः श्रेष्ठिन्, स चापरिक्रेशः कथमाविभैवतीति नर्जु भवता प्रष्टव्याः सः।

(क) आज्ञापयतु आर्यः किं कियदसाजनादिष्यत इति ।

( ख ) आर्य, अनुगृहीतोऽसि ।

'प्रकृतिभिः' इति पाठः साधुः । यद्वा स्मरतिङ्गीनसामान्यवचनोऽतो 'गतिबुद्धि—' इत्यादिना कमैत्वम् ।

चन्द्रश्रिया चन्द्रगुप्तेनेत्यर्थः । इयमनुगुणोद्घाटनार्था प्रीतिर्नर्भस्तुति-रष्टममङ्गम् ।

इयं राजानुरागहेतुर्वाक्यरचनोपन्यासः।

अवारेट्रेश्यानं द्राडवार्ट्यानावात् मुख

<sup>9</sup> Om. in G; यद्येवं Om, in M. R.; प्रति om, in B. २ केतिशं R; किरिसं
E; किन्तियं G; B. adds after it वा अत्यजादं; G. अत्यं and E. वा; for the
"दो at the end of the next two words G. reads" जो For "च्छी" in word
after that K. has च्छि and for the ज following E and P. have य. ३ om.
in G; E. has ति. ४ Om. in G. This and the following speech are omitted
in E; "स्य K; M. om इद्म coming after this. ५ G. inserts अयम् after
एव here. ६ P. adds च after this. ७ Om. in M. R; "तिहि" A. N; "तिहि" P;
यही M; दि (ति?) हि K; G. has दं for दो following. ८ न युन: for न...ता B;
"एडयोसि for एड्या: सा: G. E; N. and G. have तत्रसवता and E. सवता
Cafter की शाक tead Soft आवता। के किए हो सहस्ता है Siddhanta e Gangotri Gyaan Kosha

चन्द्नद्ासः आणवेदु अजो। (क)

चाणक्यः संक्षेपंतो राजनि अविरुद्धाभिद्देतिभिर्वर्तितव्यम्। चन्द्नदासः अञ्ज, की उण अधण्णो रण्णा विरुद्धोत्ति अञ्जेण अवगच्छीअदि । (ख)

चाणक्यः भवानेव तावत्प्रथमम्।

चन्दनदासः—(कणौ पिधाय) सन्तं पावं सन्तं पावंस् । कीदिसो तिणाणं अग्गिणा सह विरोहो। (ग)

चाणक्यः अयमीदशों विरोधः। यस्त्वमद्यापि राजापथ्यका-रिणोऽमार्त्यराक्षसस्य गृहजनं स्वगृहम्मिनीय रक्षसि ।

(क) आज्ञापयतु आर्यः।

( खं) आर्य, कः पुनरधन्यो राज्ञा विरुद्ध इति आर्यणावगम्यते ।

(ग) शान्तं पापं शान्तं पापम् । कीदशस्तृणानामग्निना सह विरोधः।

भवितव्यमिति । युष्माभिरिति शेषः । भवानेवेति । इदं प्रतिमुखनिष्ठुरवचनं वज्रम् ।

यस्त्वमद्यापीति । पुरा पुराद्पक्रमणसमये रक्षणं भवतु नाम अद्यापि मलयकेतुमाश्रित्य राजापथ्यकरणसमये तत्कलत्ररक्षणमनुचितमिति भावः।

<sup>9</sup> Om. in M; भावतन्यम् A. P. २ Before this G. has अध and E. अह. For the उण after this G. and E. have एसो; N. om. it; before रणणा B. has जो; E. has जोजेरसासह, G. अजोण जो जणो विरु; N. अजोण राजाअविरु. For the second अ in अवगन्छीअदि E. and P. have य. ३ A. P. have सद्गृह्म, च before this; M. and R. om. तावत; G. and E. read प्रथमं तावद्यानेव; H. reads प्रथमः ४ A. and N. have सान्त; G. शान्तं वावस्ं A. has the expression only once; for दि in next word. G. and M. have रि; K. दु; N. inserts उण after कोदिसो. ५ G. om. य; B. and R. read यस्त. ६ अमारा om. in G. E; स्वगृहम्, om. in R; स्व om. in M. For C. Praf. Satya Vrat Shastri Collection, Digitized By Sichhanta eGangotri Gyaan Kosha, असि E. has उप; G. has आमरकास, गृह रक्षांस H.

चन्दनदास:-अंज अलीअं एदं केणावि अणिमणेणे अझस्स णिवेदिदम्। (क)

चाणक्यः — भो श्रेष्ठिन्, अलमाश्रङ्गया । भीताः पूर्वराजपुरुषाः पौराणामनिच्छतामपि गृहेषु गृहजनं निश्चिप्य देशान्तरं वजन्ति । ततस्तत्प्रच्छादनं दोपग्रत्पादयति ।

चन्दनदासः-एवं णेदम्। तस्सि समए आसि अह्मघरे अम-चरक्खसस्स घरअँणो त्ति। (ख)

चाणक्यः-पूर्वमनृतमिदानीमासीदिति परस्परविरोधिनी वर्चने। 🦯 चन्द्नदासः— एंतिअं जेन्न अत्थि मे वाआच्छलम्। (ग) चाणक्यः—भो श्रेष्टिन्, चन्द्रगुप्ते रीजन्यपुरिग्रहः छलानाम्। तत्सैमैपेय राक्षसस्य गृहजनम् । अच्छलं भवतु भवतः ।

- (क) आर्य, अलीकमेतत्केनाप्यनभिज्ञेन आर्यस निवेदितम्।
- (ख) एवं नु इदम्। तिसन् समये आसीदसादृहे अमात्यराक्षसस्य गृहजन इति । seeming destronly
  - (ग) एतावदेवास्ति मे वाक्छलम्। 🗸
- 9 Om. in M. In the next word G. E. K. have कि for ही and P. यं for अं; for एदं E. reads एवं. For the word preceding B. and G. have अण्डाण; E. अण्ड्येण. For स्स A. and M. read स. २ अण्डाण H. ३ For णि in this word E. has fa and for & G. and A. have & Om. R. M; after the following word अलम् A. M. K. P. insert अन्या; R. another अलम्. ५ प्रयान्ति G.; N. M. om. the ततः which follows; E. has यतः; before दोष B. E. have एव; G. N. have अत्र; P. मे; K. A. R. add प्र before दोप; E. has °दजमचतदोप.° ६ एडवं R. G. N; °ए for °से E. N; for आसि M. has आस: E. om. चरे in the follwing word. ७ जणो G; यणो E; ति om. in B. ८ प्रथमम् for पूर्वम् B. E; N. has before this सक्रोधम्. After इदानीम् E. reads अस्तीतिचवक्षि (क्षी?) ति ननुपरस्पर ; A. K. read परस्परं ९ वचनशृङ्खला H. १० अज at the beginning of this speech in N; एव for जेव M; जेव K; एव R; om. in G. E. and N; E. has अस्तप्त्थंतरे अस्ति &c; आ om. in P; या E. ११ G. N. have माशाक्षिष्ठाः before this; N. has न after this and before राजनि; B. has न after राजनि and both om. अ before परिप्रह:. १२ E. adds तु after this; for गृह° E. has गृहमतं न च्छ'; भवेत for भ...तः G; भवतु भवेत् E; भवतु om. in A. K. M. P. R. N. CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

disherry old Unuint

चन्द्नदासः अञ्ज, 'णं विण्णवेमि तस्सि समए आसि अक्षघरे अमचरक्खसस्स घरअणो ति । (क)

चाणक्यः अथेदानीं क गतः। चन्द्नदासः ण जाणामि। (ख)

चाणक्यः—(स्मितं कृत्वा।) कथं न ज्ञायते नाम । भोः श्रेष्ठिन्, शिरसि भयमतिद्रे तत्प्रतीकारः।

चन्द्नदासः—(स्वगतम्।)

र्डंबरि घणं घणरिंडअं दूरे दइदा किमेददाविंडअम्। हिमैवदि दिव्वोसिंहओ सीसे सप्पो समाविद्दो ॥ २२ ॥ (ग)

(क) आर्य, ननु विज्ञाप्यामि तसिन् समये आसीदसदृहे अमात्यराक्षसस्य गृहजन इति ।

(ख) न जानामि।

(ग) उपरि घनं घनरिटतं दूरे दियता किमेतदापिततम्। हिमवति दिव्योषघयः शीर्षे सर्पः समाविष्टः॥

१ नजु for vi before this E; आसी for आसि all MSS. except A. M. P; B.E. have तिस्स समये before आसी; G. and N.after आसी. The rest omit तिस्स समय. २ जणो G. E. ३ G. has अज at the beginning of this speech. K. has न for vi before this; M. R. have आणासि; E. याणा ; G. आणीसो; K. जानासि; N. जाणिसो; B. N. G. add after this कि गदोति; E. agrees, reading के for क. १ E. om. मो; G. om. मो श्रेष्टिन. प फणी B. G. E; B. om. the अति which follows; R. has अति for अती. ६ "v" for "व" K. P; "वव" E; घणा for घणं B. M; घण E; for राइअं B. has अणिअं; N. राणिअं; for तूरे P. has तूरो; for तृइ "P. and N. तृथि"; for तृ. G. E. B. N. have आ. For "मेददा" A. K. P. R. have "मेतदा; E. मेयदा; G. has प्र for च; for the final अम् A. K. P. read तृम. ७ इ for दि E. M. In the next word P. has व्यो for ब्यो; E has व्यो!; स्से for से B. M. R; शिस्से K; "विद्यो E; "विद्यो P. At the beginning of this speech instead of

चन्द् । स्वरातम् G. has उक्त कस्यापि. CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha चाणक्यः अन्यचं नन्दमिन विष्णुगुप्त-(इत्यधीके छजां नाट-यित्वो ।) चन्द्रगुप्तममात्यराक्षसः समुच्छेत्स्यतीति मामैनं मंस्थाः। पश्य।

विक्रान्तैर्नयशालिभिः सुसचिवैः श्रीवैकैनासादिभिर्नन्दे जीवति या तदाँ न गमिता स्थैर्य चलन्ती सुदुः।
तामेकत्वसुपागतां सुतिमिव प्रह्लादयन्तीं जगत्
कश्चन्द्रादिव चन्द्रगुप्तनृपतेः कर्तु व्यवस्थेत्पृथक् ॥ २३ ॥
अपि च । ('ऑस्तादितद्विरदशोणितशोणशोमाम्—' इति पूर्वोक्तं
पठति।)

चन्द्नदासः—(स्वगतम्।)फलेण संवादिदं से विकत्थिदम्।(क)
(नेपथ्ये कलकलः।)

(क) फुलेन संवादितमस विकत्थितम्।

नन्द इति जातावेकवचनम् । नवसु नन्देषु जीवत्सु व्यासज्यस्थितापि या मया चिलता सती स्थैर्यं न गमिता तां चन्द्रगुप्ते एकत्वसुपागत्य हढ-तया स्थितामविद्यमानेषु नन्देषु कश्चालयेदिति भावः ॥ २३ ॥ आस्वादितेति । एतत्स्वाम्यनुरागप्रकाशविशिष्टवचनं पुष्पम् ।

<sup>9</sup> E. om. च; G. om. विष्णु; K. P. and N. om. गुप्त and P. N. have रि for the इ following; G. has मि for that इ; E. om. इति; for के B. has की; E. केन. २ थिति N. A. After that E. has नजु; छेल्स A. P; B. E. G. om. the first मा; P. has एव for एवम् and G. adds अव after it. ३ श्रीव G. A. P. ३ तथा G. ५ B. has आस्वादितेसादि प्रागुक्तं पठति; G. E. and H. quote the whole stanza here omitting इति प्वोक्तं पठति. ६ Om. in A; E. has आस्वात्मात्म; G. E. read next word as फलेन. For संवादिदं B. E. R. M. have संपादिदं; G. पाविश्वं before से; B. N. G. have सोहदि; E. has शोहदि, For से B. and N. have दे; G. ते; E. किंण; for विकत्थिदम् A. has श्थणम्, P. श्यनम्, K. थिदम्, ७ G. E. N. have ततो before this; G. E. N. B. and H. have उत्सारणा कियते instead of कलकलः.

चाणक्यः - शार्करवं, ज्ञायतां किमेतत्।

शिष्यः—तैथा । (इति निष्कम्य पुनः प्रविदय) उपाध्याय, एष राज्ञश्चन्द्रगुप्तस्याज्ञया राजापथ्यैकारी क्षपणको जीवसिद्धिः सनिकारं नगरानिर्वास्यते ।

चाणक्यः क्षपणकें, अहह । अथ वा अनुभव राजापथ्यका-रित्वस्य फलम् । भोः श्रेष्टिन् चन्दनदास, एवमयमपथ्यकारिषु ती-क्ष्णदण्डो राजा। तित्क्रयतां पथ्यं सुहुद्वैचः । समर्प्यतां राक्षसगृह-जनः । अनुभूयतां चिँरं विचित्रो राजप्रसादः ।

चन्द्नदासः - णितथ मे गेहे अमचघरर्जणो। (क)

(क) नास्ति मे गेहे अमात्यगृहजनः।

मुण्डी निष्परिप्रह्स्तपस्त्री निकारानई इति कारुण्याविष्करणार्थोऽह-ह्शव्दः । अथवेति राजापथ्यकारी यः कश्चिद्पि निप्राह्य एवेति समाधानम् ।

१ G. A. and E. have this twice (E. having सारङ्गरव); A. N. P. have आ: after this; M. om. किमेतन, G. E. N. add इति after it. २ यदाज्ञापयस्थुपाच्याय इति B. G. N; E. agrees but omits इति. G. has स before एप
and E. has देवस चन्द्र° after it. ३ M. and R. om. ध्य; N. has दि for री.
श N. has इथम् before this and G. and M. have a visarga after it. E has
कष्टम् after अहह; E. सकमीम: before अनु; B. E. N. G. add तु after this.
प. G. om. this and मो also; B. E. N. G. have राजा before अपथ्य°; N.G.
read राजा तीक्ष्णदण्डः and G. om. तत् which follows. ६ ° द्वचनं च G. which
and N. too omit what follows down to °जनः; R.E. M.K. have स्थ after
राक्षस. ७ G. om. this; B. has it before अनुभूयन्ताम् which is its reading,
as well as that of G; G. and B. also have विचित्रा राजप्रसादाः, E. and H.
have विचित्रफलो for विचित्रो. ८ G. N. have अज गेहेसन्तं (पिन N. adds)
समप्पीम कुदो (तो N.) असन्तं समप्पीअदि; E. and H. अज्ञ गेहे असन्तं कुदो
समप्पीअदिः R. यणो for अणो in text and K. has विधा for पश्चिम Kosha

(नेपैथ्ये पुनः कलकलः।)

चाणक्यः शार्द्भरेव, ज्ञायतां किमेतत्।

शिष्यः तैथा। (इति निष्कम्य पुनः प्रविदय।) उपाध्याय, अय-मपि राजापथ्यकार्येवं कायस्थः शकटदासः शूलमारोपयितुं नीयते।

चाणक्यः स्वकर्मफलमंतुभवतु । भोः श्रेष्ठिन्, एवमयं राजा-पर्ध्यकारिषु तीक्ष्णदण्डो न मर्पयिष्यति राक्षसकलत्रप्रच्छादनं भवैतः । तद्रक्ष परकलत्रेणात्मनः कलत्रं जीवितं च ।

चन्द्नदासः अज, किं मे मॅंअं दावेसि। सन्तं वि गेहे अमचरक्खसस्स धरंअणं ण समप्पेमि किं उण असन्तम्। (क)

चाणक्यः—चन्दनदास, एष ते निश्रयः। चन्दनदासः—वाढं एँसो धीरो मे णिचओ। (ख)

(ख) वाढमेष घीरो मे निश्चयः।

in M. R; धिलो P; for णिच E. णिच्छ . CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

<sup>(</sup>क) आर्थ, किं में भयं दर्शयसि। सन्तमिप गेहे अमात्यराक्षसस्य गृहजनं न समर्पयामि किं पुनरसन्तम्।

चाणक्यः—(स्वगतम्।) साधु चन्दनदास, साधु । सुलभेष्वर्थलाभेषु प्रसंवेदने जने । क इदं दुष्करं कुर्यादिदानीं शिविना विना ॥ २४॥ (प्रकाशम्।) चन्दनैदास, एष ते निश्रयः।

चन्द्नदासः चाढम्। (क)

चाणक्यः—(सक्रोर्धम्।) दुरात्मन्, तिष्ठ दुष्टवणिक्। अनु-भूयतां तर्हि नरपतिक्रोर्धः।

चन्द्नदासः संजोक्षि । अनुचिद्वदु अजो अत्तणो अहि-

आरसरिसम्। (ख)

चार्णक्यः—शङ्गरव, उच्यतामसद्वचनात्कालपाशिको दण्ड-पाशिकश्च। शीघ्रमयं दुष्टवणिक् निगृह्यतार्भुं। अथवा तिष्ठतु।

(क) वाढम्।

(ख) सज्जोऽसि । अनुतिष्ठतु आर्यः आत्मनोऽधिकारसदृशम् ।

मुलभेष्विति। परस्य प्रकीयार्थस्य संवेदने समर्पणे कृते सित स्वस्या-र्थलाभेषु मुलभेषु सत्सु स्वार्थं तृणीकृत्य परसंरक्षणरूपमेवं दुष्करं कर्म जने लोके एकेन शिबिना विना त्वदन्यः कःकुर्यात्। शिबिरिप कृते पुरा कृत-युगे कृतवान्। त्वं तु इदानीं पापिनि कली करोषीति ततोऽप्यितिशयित-सुचरितस्त्विमिति भावः। इदमि पुष्पम्।। २४।।

१ आत्मग° G. E; for चन्दनदास E. reads श्रेष्टिन्. २ अर्थजातेषु H.; आत्मकाभेषु the Ms. P. in the edition H. ३ R. has त for द in संवेदने; परसोद्देजने H.; B. and H. have जनः for जने. १ श्रेष्टिन्, for this G. ५ B. and H. add एसो में लियरो णिच्चओ; G. एसो लियरो णिच्चओ; N. agrees adding में before णिच्च°; M. om. whole speech. ६ E. adds खड़माकृष्य; तिष्ठ om. in B. E. G. ७ ताई om. in G; B. reads राजकोपः; R. and G. नरपतेः कोपः. ८ B. E. add बाहू प्रसार्थ; E. adds भूदो before द्वि. In the following word E. has च for णु, हि for ह, and A. and P. have ही क्ष for ह; अत्तनो for अत्तणो E; G. and N. have चि for हि in the word following; B. E. and H. have अहिआरस्स अणुरूअं (E. has च for णु). ९ B. has सकोधम् here; E. has that and further खड़माकृष्य । दुरात्मन्दुष्ट । सारक्षरव सारकृष्य इस्तानुष्ट । सारकृष्य । सारकृष्ट । सारक

उच्यतां दुर्गपालको विजयपालकः गृहीतगृहसारमेनं सपुत्रकलत्रं संयम्ये तावद्रक्ष यावनमया वृषलाय कथ्यते । वृषल एवास्य प्राण-हैरं दण्डमाज्ञापयिष्यति ।

शिष्य: यदाज्ञापयत्युपाध्यायः। श्रेष्ठिर्ने, इत इतः। चन्द्नदासः अज अअमाअच्छामि। (खगतम्) दिद्विजा मित्तकञ्जेण में विणासो ण पुरिसदोसेण। (क) (परि-क्रम्य शिष्येण सहँ निष्कान्तः।)

चाणक्यः—(सहर्षम्।) हंर्तं, लब्ध इदानीं राक्षसः। कुतः। त्यजत्यप्रियवत्प्राणान्यथा तस्यायमापदि । तथैवांस्यापदि प्राणा नृनं तस्यापि न प्रियाः॥२५॥

(क) आर्य अयमागच्छामि । दिष्टचा मित्रकार्येण मे विनाशो न पुरुषदोषेण ।

वृषल एवेति । इदं लद्मना हितागमनिरोधनं निरोधः । ल्याना कपटेन हितागमनाय स्वेष्टसिद्धये चन्दनदासनिरोधात् । यद्घा हितं राक्षसमागमयतीति हितागमः हितागमनस्य हितराक्षसागमनहेतुभूतस्य चन्दनदासस्य निरोधनात् ।

CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

१ G. and E. add असाद्रचनात् after this; for 'पाछको B. E. G and H. have 'पाछ:. For 'पाछक in विजयपाछक: B. E. G. read पाछक्ष; H. and K. पाछ:; N. पाछकक्ष. २ Om. in G.; रक्ष before तावत् B. E. G. R. N. (E. having रक्षताम्); G. and N. om. मया which follows; स प्वास्य G. B. ३ G. reads सर्वस्वहरणं; E. सर्वस्वहरं; M. प्राणाहरणं; N. प्राणाहारं. ४ इति before this G. B. ५ उत्थाय before this B. E; for अअमा' following, G has अयमा'; K. and P. अमा'; E. आ'; G. and E. read ग for the अ in अच्छामि; K. reads अच्छिम्म for this last; E. has आसमा' for स्वग' and दिद्विया for दिद्विआ. ६ Om. in M. R; before मित्तकक्रेण E; E. has ना for णा in the following word after which B. adds जिन्हों; for the following word A. and G. read न after which M. and B. had उण; R. has पुरुस for पुरिस. ७ G. om. शिन्ह and has instead इति before पुरि. < Om. in R.M. N; न for it P; दिष्ट्या G; E. has दुरात्मा before राश्चसः ९ तथास्याच्यापिद E. which also has श्चनं for नृतं.

(नेपध्ये कल्रकल:।)

चाणक्यः - शार्द्भरव शार्द्भरव ।

(प्रविदय।)

शिष्यः—उपाध्याय, आज्ञापर्ये। चाणक्यः—किमेष कलकलैः।

शिष्यः—(विभाव्या ।) उपाध्याय, एप खळ शकटदासं वध्य-

मानं वध्यभूमेरादायं समपकान्तः सिद्धार्थकः।

चाणक्यः—(स्वगतम्।) साधु सिद्धार्थर्कं, कृतः कार्यारम्भः। (प्रकाशम्।) प्रसद्य किमपँकान्तः।(सक्रोधम्।) वत्स उच्यतां भागुरायणो यथा त्वरितं संभावयेति।

(निष्क्रम्य प्रविदय च।)

चिष्टर्यः—( सविषादम्।) उपाध्याय, हैं। धिक् कष्टम् अपकान्तो भागुरायणोऽपि।

कृतः कार्योरम्भ इति। अयमपि विन्दुः। त्वरितं संभावयेति निगृह्य समाधाय वा सिद्धार्थकमानयेति वाह्योऽर्थः। त्वमपि तेन सह गत्वा कार्य साधयेति आन्तरो गूढार्थः।

9 Om. in B. G; M. R. K. and H. om. this and next two speeches; E (which has शारङ्ग°) adds रे ज्ञायतां किमतत् and om. next two speeches र B. adds तु after this; G. om. उपाध्याय. ३ B. reads ज्ञायतां किमेतत्. ४ B. has निष्क्रम्य विभाव्य पुनः प्रविक्य संभ्रान्तः शिष्यः; M. K. B. प्रविक्य शिष्यः; E. agrees with K. and adds सविपादम्; G. om. खलु; E. adds सिद्धार्थक: after this and om. it at the end of the speech; R. and M. transpose the order of the next two words. ५ वध्यस्थानादादाय M. R; G. has समुपकान्त: E, has सहनि:क्रान्त:. इ B. G. N. have साधु after this; P. also apparently; N. om. कृत:-रम्म:; G. om. that and प्रकाशम् also, and has कुत: instead, but over the line it has कृत: कार्यारम्भः; E. has त्वया after कृत: ७ किसुप. G; कथसप. E; G. has प्रकाशम् instead of सक्रोधम्; R. adds इव after सक्रो°. ८ B. G. insert एनम् before सं°; for चे B. P. read य; G. N. insert एनम् between "वय and इति. ९ च before शिष्य: om, in R. and G. (reading पुन: before प्रविक्य and शिष्य: before this stage direction and omitting सविपादम्). E. has निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य । शिष्यः and B. has शिष्यः पुनः तथा कृत्वा प्रविश्य सविषादम् ।; M. शिष्यः निष्क्रस्य पुनः प्रविश्य सवि.°; Om. G. १० वप° for अप° G; अपि at the end of the sentence om, in G. E. CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha चाणक्यः—( स्वैगतम् ।) व्रजतु कार्यसिद्धये । (प्रकाशम् । सकोधिमव ।) वर्त्ते उच्यन्तामस्मद्धचनाद्धद्रभटपुरुषदत्तिङ्करातव-लगुप्तराजसेनरोहिताक्षविजयवर्माणः शीघ्रमनुसैत्य गृह्यतां दुरात्मा भागुरायणैः।

शिष्यः—तथा। (इति निष्कम्य पुनः प्रविश्य सविषादम्।) हाँ धिक् कष्टम्। स्वेमेव तत्रमाकुलीभूतम्। तेऽपि खलु भद्रभटप्रभृतयः प्रथमतरम्रुषस्येवापँकान्ताः।

चाणक्यः—(स्वगतम्।) सर्वर्था शिवाः पन्थानः सन्तु। (प्रकाशम्।) वत्सं, अलं विषादेन। पश्य।

ये याताः किमिप प्रधार्य हृद्ये पूर्व गता एव ते ये तिष्ठन्तिं भवन्तु तेऽपि गमने कामं प्रकामोद्यमाः।

अपकान्ता इति । अस्मदिष्टसिद्धय एव गता इत्यर्थः ।

ये इति । किमपि प्रधार्य हृद्ये अस्मद्विरोधं मनसि कृत्वेति बहिः । अस्मत्कार्यमेव साधियतुमिति गृहम् । सर्वा अपि प्रकृतयः सुखेन यान्तु न हि तद्वलम्बेनाहं कार्य साधये बुद्धिबलेनैव सर्व साधयामीत्यर्थः । अयं चतुर्वर्णनिर्वर्णनं वर्णसंहारः । ब्राह्मणादिचतुर्वर्णान्तःपातिनीनां प्रकृतीनां भ्ये याताः' इत्यादिना निर्वर्णनान्निर्देशात्रयोदशमङ्गम् । तृतीयाङ्के वक्ष्यमाणं तेषासुद्दन्तमानेष्यामीति गृहाशयः ॥ २६ ॥

अभाने गराडलं या त्यस्तम्-

१ आत्मग.° G. E. २ G. E. om. इव before this. For वत्स A. P. M. N. read अद्र; B. K. add तत्कृतं विपादेन after this; A. P. M. K read उच्यताम् for उच्यन्ताम् which follows this; "मह for "मह हं for हिन्न" B. has हिन्न". G. हिण्डि"; R. E. हिन्नि; H. हिन्जु; for रोहिताक्ष K. has छोहि". ३ "मुप" for "मनु" B. E. ४ R. G. M. add इति here. ५ यदाज्ञापयत्युपाध्याय इति B. N; E; यदाज्ञिति G. ६ om. in E; हा धिक्कष्टम् om. in R. M. B. E. G. have उपाध्याय before हा; जन्स for तन्त्र P; ज्याकुछी" for आकुछी" P. ७ P. om. "तर" after प्रथम. After "तरम् B E. N. and H. read अप्रमातायामेव"; रजन्यामप"; G. has प्रथमतः प्रभातायामेव &c. ८ सर्वेषाम् G. E. N; सर्वदा R; सर्वेषामेव B; सथा K; सन्तु before प्रथानः G. ९ कृतम् for अछम् G; R. K. M. om. प्रथ. १० निम्नन्ति N; रामनं कामं सकामोद्यमाः E. CC-O. Prof. Satya Vrat Shasht Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

एका केवलमेवं साधनविधो सेनाशतेभ्योऽधिका
नन्दोन्मूंलनदृष्टवीर्यमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम ॥ २६॥
(जत्थाय आँकाशे छक्ष्यं वद्धा।) एष दुरात्मनो भद्रभटप्रभृतीनाहरामि। (आत्मगतम्।) दुरात्मन् राक्षस केदानीं गमिष्यसि।
एषोऽहमचिराद्भवन्तम्

खच्छन्दमेकचरग्रुङ्वलद्गन्यक्ति-ग्रुत्सेकिना मदबलेनं विगाहमानम् । बुद्ध्या निगृह्य वृषलस्य कृते क्रियाया-मारण्यकं गजमिव प्रगुणीकरोमि ॥ २७॥

र्व रिकेटन (इति निष्कान्ताः सर्वे।)

### प्रथमोऽङ्कः।

स्वच्छन्द्मिति। स्वच्छन्दं निरङ्कुशं स्वपक्षमनाश्रिस् विजातीयं परपक्षं कथमाश्रितोऽसीति तव कोऽपि नियन्ता नास्तीस्थः। एकचरमिति। वयमत्र नन्दवंशसंबन्धनः सर्वे स्वजना वर्त्तामहे तान्विहाय तुत्रैकश्चरसीति भावः। उज्जबछदानशक्तिं परक्रसोपजापार्थं महता कोशसंचयेन स्थापितः शकटदास इति वक्ष्यमाणबहुव्ययकारिणम्। उत्सेको दुरिममानो अरातिहस्तगतो विनश्येत्र तु चन्द्रगुप्तेन संद्धीतेति षष्टाङ्के वक्ष्यमाणदुरिममानवता मद्वलेन विगाहमानमस्मद्पकाराय चेष्टमानं त्वामारण्यकं गजिमव प्रगुणी-करोमि। यथा आरण्यको दुष्टगजः शनैर्गर्तपाद्दहरज्जुबन्धनादिनोपायेन संवाहनादिक्रियायां प्रगुणीक्रियते वशिक्रियते। एवं त्वामितसंकटे पातिय-

wandering through the enules an

१ अर्थ for एव B. and H. २ नन्दोत्पादन. E. ३. G. E. om. all आका — बच्हा;
B. has प्रत्यक्षवत् before आका . B adds खळ after एव. १ सद्भुख. G; for आहरामि G. reads प्राहियख्यामि; F. and H. प्राहियामि; M. and G. have खग for आत्मग which follows; R. has आ; before दुरात्मन; G. and E. om. इदानीम् which follows; B. N. G. E. read यास्यसि for गामिष्यसि प्र उत्सिकनम् R; बळमदेन B. E. G. H.; विगाद्यमा R. G. E.; विद्यमानम् H. ६ M. has प्रवणं करोमि; R. प्रवणीक . ७ Before this B. has इति मुद्राराक्षसे; P. has इति मुद्राराक्षसनान्नि नाटके मुद्रालामः; A. has मुद्रालामो नाम; N. has इति मुद्रालामो नाम and समामः after अकः

त्वागतिकतया यथा स्वयमेव प्रवणो भवसि तथा क्रियायां वृषलसाचि-व्यक्रियायां वशीकरोमीत्यर्थः । एष यतः । 'प्रयत्नस्तु तद्प्राप्तौ व्यापा-रोऽतित्वरान्वितः' इति लक्षणात् । इत्थं यत्नबिन्दुसंबन्धरूपप्रतिमुख-संधिः । विन्दुप्रयत्नानुगुण्येनास्य संधेः त्रयोद्शान्यप्यङ्गानि च यथामित योजितानीति सूक्ष्मदृष्टिभिरवधार्य संतोष्टव्यम् ॥ २७॥

प्रथमोऽङ्क इति । अङ्कलक्षणं निरूपितं दशरूपके—
'प्रस्थक्षनेतृचिरतो बीजन्यक्तिपुरस्कृतः ।
अङ्को नानाप्रकारार्थः संविधानरसाश्रयः ॥' इति ॥
कर्तेदं नाटकस्याद्भुतरसविलस्तसंविधानप्रवीणः
क्षेत्राख्राणक्यनीतौ बहुविधमतनोक्षक्षणाचैर्वचोभिः ।
तत्तक्षक्ष्ये तदङ्गानुसरणविषयक्षेत्रमस्मद्धिधानां
राजश्रीज्यम्बकार्यानुमतिसुविहितं वीक्ष्य तुष्यन्तु सन्तः ॥
इति श्रीद्धण्ढिराजन्यासविरचितायां सुद्राराक्षसन्याख्यायां
प्रथमोऽङ्कः समाप्तः ।

# मुद्राराक्षसम्।

--

## द्वितीयोङ्कः।

(ततः प्रविशत्याहितुण्डिकः।)

आहितुण्डिकः— जाणन्ति तन्तजुत्तिं जहिंदेअं मण्डलं अहिलिहन्ति। जे मन्तरक्खणपरा ते सप्पणराहिवे उवअरेन्ति ॥ १॥ (क)

(क) जानन्ति तन्नयुक्ति यथास्थितं मण्डलम्मिलिखन्ति । ये मन्नरक्षणपरास्ते सर्पनराधिपाबुपचरन्ति ॥ प्रान्त्रसम्

अथ राक्षसकृतोपायवृत्तान्तकथनाय प्राप्त्याशापताकासंवन्धक्त्यो गर्भ-संधिद्वितीयेनाङ्केनारभ्यते—'गर्भस्तु दृष्टद्रव्यस्य वीजस्यान्वेषणं सुद्धः' इति लक्षणात् । पूर्वाङ्के दृष्टस्यात्र राक्षसाहितुण्डिकसंवादक्तपया व्यापिन्या कथया पताकाल्यया नष्टस्यादृष्टस्य चाणक्यनीतिक्तपस्य वीजस्यामे सुदुर-न्वेषणात् । पताकाप्राप्त्याशानुगुण्येन गर्भसंधेरङ्गानि—

'अभूताहरणं मार्गो रूपोदाहरणे कमः। संप्रहश्चानुमानं च तोटकाधिवछे तथा। उद्वेगसंभ्रमाक्षेपा द्वादशाङ्गान्यनुक्रमात्॥'

तत्राहितुण्डिकच्छद्मधारिणो विराधगुप्तस्य सर्वे प्राकृतं वचनं प्रस्तुतोपयो-गिच्छद्माचरणमभूताहरणम् । प्रस्तुतस्य राक्षसं प्रति कुसुमपुरवृत्तान्त-कथनस्योपयोगे छद्माचरणात् ।

जानन्तीति । 'तत्रं स्वराष्ट्रचिन्तायां शास्त्रीषधमखेषु' इति वैजयन्ती। तत्रे स्वराष्ट्रचिन्तायां विषीषधविशेषे च युक्ति यथावज्जानन्ति । म-

१ जानन्दि P. In word following G. has ज्ञ for न्त; E. has यु for जु and P. त्ती for ति; E. has यहिंद्रणं for जहिंद्रअं; P. यं for अ only, R. जहिंद्रअं; G. has छ for छि and P. M. and R. निद् for न्ति. २ R. has अ before उद°; P. and E. have ज्ञर for अर°; B. चर°; P. and M. have न्दि for न्ति.



(आकाशे।) अज्ञ, किं तुमं भणासि—'को तुमं' ति। अज्ञ, अहं खें आहितुण्डिओ जिण्णविसो णाम। किं भणासि—'अहं वि अहिणा खेलिदुं इँच्छामि' ति। अह कदरं उण अज्ञो वित्ति उवजीवदि। किं भणासि—'राअउलसेवकोक्कि' ति। णं खेलिदि एंव्य अज्ञो अहिणा। कहं विञ्ञ। अमन्तोसहिकुसलो वालग्गाही मत्तमतङ्गञारोहि लद्धाहिआरो जिदकासी राअसेवओ ति एँदे आर्य, किं त्वं भणसि—'कस्त्वम्' इति। आर्य, अहं खळु आहितुण्डिको जीर्णविषो नाम। किं भणसि—'अहमि अहिना खेलितुमिच्छामि' ण्डलं राष्ट्रं माहेन्द्रादिदेवतायम्नं चाभिलिखन्ति चिन्तयन्ति रेखाकारेण लिखन्ति च। तम्रमन्नादिषु अयन्तमविह्तात्मना सर्पनराधिपोपचरणं कर्त्तव्यमिति गीयर्थः।। १।।

' किं व्रवीष्येविमत्यादि विना पात्रं त्रवीति यत् । श्रुत्वेवानुक्तमप्येक-स्तत्स्यादाकाशभाषणम् । अप्रविष्टैः सहालापो भवेदाकाशभाषणम् ॥'

a E. adds लक्षं बद्धा. B. G. E. om. तुमं. In next word K. has of for णा; G. has si for मं and E. ति for ति; A. om. को ति. २ क्खु B; B. also has दु for तु in next word; नामा E; B. adds पुनराकाशे after this; पि for वि B. E. इ इच्छिरिम for इच्छामि R; P. and G. om. चि after this; B. E. G. N. read भ for ह; G. and N. read next word as कअरां; E. कवरं; E. also reads पुण्णो for उण and (with G.) has अज्जो after उवजीवदि; R. A. P. have s for वि in वित्ति; M. reads दुत्ति; N. has आजिआदि for उ-दि. G. has आजिअदि; N. om. अजो. ४ B. has पुनराकाशे before this; P. G. N. have कुछ for उछ. E. reads रायकुछ. For 'हिसत्त G. B. have simply ति; P. has हीति; N. om. ति. and B. has ओ for को and R. यो; खेलिदु G.; खेलदु E. प B. has जोव; E. जेव; G. जेव्व. For कहं° B. has कि भणासि अर्थात, N. has कर्ध for कहं; A. P. कहिं; E. has simply कथं; G. has कथंति; A. P. M. N. om. अ in अमन्तो . P. reads मन्तौ for मन्तो; G. कुशलो for कुसलो. E. has अनोसहि° and कुशलो. इ B. has before this अगाहदङ्कुसो; G. reads पमत्तोमतंगजसंरोहणो; E. पियमंतोमछवरारोहणे यो लद्धा ; R. मदगआरोही; A. पमत्तमत्तंगआरोही; M. मत्तगआरोही; N. मत्तराअवरोहणे च; B. मत्तराअवरारोही. A. P.have चि for हि; E. has "गारो for °आरो; B. G. N. have आ for द; E. त. In the next word B. R. have राज ; N. E. राय ; E. adding कुछ after this; G. and E. also have की Cofor है को, अवस्थि Patanisti ते, old tibas before हो स्ट्री के स्व 10

तिण्णि वि अवस्सं विणासमणुहोन्ति । कहं दिदृमेत्तो अदिकन्तो एसो । (पुनराकाशे ।) अञ्ज, किं तुमं भणासि—'किं एदेसु पेडीलसम्रुग्गएसु, ति । अञ्ज, जीविआए संपादआ सप्पा । किं भणासि—'पेक्खिदुमिच्छामि' ति । पसीददु अञ्जो ।

इति । अथ कतरां पुनरायों वृत्तिमुपजीवति । किं भणिस—'राजकुलसेवको-ऽिस दित । ननु खेलित एव आयोंऽिहना । कथिमव । अमन्तौपिधकुरालो व्यालमाही मत्तमतङ्गजारोही लव्धाधिकारो जितकाशी राजसेवक इत्येते त्रयो-ऽप्यवस्यं विनाशमनुभवन्ति । कथं दृष्टमात्रोऽितकान्त एषः । आर्थ किं त्वं भणिस—'किमेतेषु पेटकसमुद्रकेषु' इति । आर्थ, जीविकायाः संपादकाः सर्पाः । किं भणिस—'प्रेक्षितुमिच्छामि' इति । प्रसीदत्वार्यः । अस्थानं खलु एतत् । तद्यदि कौत्हलं एहि एतिसन्नावासे दर्शयामि । किं भणिस—'इदं

#### तदाह-आकाशे इति।

श् B. om. वि; G. has पुरिसा instead of it and E. reads एट पुरुविन्नपुरिसा विणास°. M. has 'होन्दि; E. has 'हवन्ति; B. has मवन्ति; G. अनुभवन्ति; कथं for कहं B. E. N. om. कहं-एसो; G. has for the whole इति अधनिकन्तो; E. om. दिहु°. B. has दिहमत्तो; P. दिष्टमतो; अति°. E; अदिक° P; E. om. एसो and has पुनरप्याकाशे छक्षं बद्धा. २ H. constructs the verse here conjecturally thus—वाङ्गाहि अमन्तोसिहकुसलो मत्तगअवरारोहो। राज्यकुलसेवओत्ति अवस्सं तिण्णि वि विणासमणुहोन्ति॥ ३ N. adds मण्डण after अज्ञ; B. E. G. om. the किं which follows and B. and G. read उण किं after तुमं. ३ पेडिआ R.; पेडा B. E; पेट्टाल G. N. Instead of 'एसु B. E. N. G. have केसु; E. om. कि following; B. has अप्प before जीवि°; B. and G. om ए after जीविआ; E. has या insted of आए. For संपादआ G. has सं-या. E. सं-का. H. has सदाला after सप्पा. प B. has before this पुनराकाशे; A. M. R. have मणसि for following मणासि. पेडाविखं G.; पेखिं P. which has 'मीति; for 'मित्ति; G. om. कि and R. has इच्छ-रिमाति. B. repeats प्रतीदिद्ध E. has रेडाविखं दिखं के स्मिति: P. which has 'मीति; for 'मित्ति; G. om. कि and R. has इच्छ-रिमाति. B. repeats प्रतीदिद्ध E. has रेडाविखं दिखं के स्मिति: P. which has 'मीति; for 'मित्ति; G. om. कि and R. has इच्छ-रिमाति. B. repeats प्रतीदिद्ध E. has रेडाविखं दिखं के स्मिति: P. value of P. part of the part of the

अहाणं खु एदम्। ता जइ कोद्हलं एहि एदिस्स आवासे दंसिम। किं भणासि—'एदं खु भिंहणो अमचरक्खसस्स गेहम्। णित्थ अझारिसाणं इह पवेसो' ति। तेण हि गच्छदु अज्ञो। मम उण जीविआए पसादेण अत्थि एत्थ पवेसो। कधं एसो वि अतिकन्तो। (क) (स्वगतम्। संस्कृतमाश्रित्थ।) अहो आर्थ्यम्। चाणक्यमितपिरिगृहीतं चन्द्रगुप्तमवलोक्यं विफलमिव राक्षसप्रयत्नमवगच्छामि। राक्षसमितपरिगृहीतं मलयकेतुमवलोक्य चितिमवाधिराज्याचन्द्र-गुप्तमवगच्छामि कुतः।

खलु मर्तुरमात्यराक्षसस्य गृहम् । नास्त्यसादशानामिह प्रवेशः' इति । तेन हि गच्छत्वार्यः । मम पुनर्जीविकायाः प्रसादेन अस्तीह प्रवेशः । कथमेषोऽपि अतिक्रान्तः ।

## संकृतमाश्रित्येति । वस्तुतः स्वस्योत्तमत्वात्स्वगतं संस्कृतवचनम् ।

१ अत्थानं B.; अत्थाणं G; for word following B. N. have क्खु; जिंद for जइ A. M. P.; जिह E.; B. adds दे after this; for कोंदू G. E. R. have कोड°; N कोड॰; P. कोदु°; B. E. G. have ता after को छं, N. has जेड्व before आवासे, पविसिअ after this; G. also has प"; B. has आआसे and पुनरा-कासे after दंसीम; for किं-एदं E. has इदं. २ Before this B. has इध; om. इह after it; for "हा" G. has "हा"; N. om. इह following and B. has प्यवेसो after that; B. has तु for दु and N. has ता for तेण हि preceding. B. G. om. ममउण adding (मे G. ) मम before प्रेसो. R. has मह for मम. ३ P. om. ए after जीविआ and has से for दे in next word; B. and E. have प्पसा"; A. and N. and G. have प्साप्ण; A. P. R. have इह for एत्य; N. has सम before प्रवे°; E. has प्रसाणात्थमेइह्पवेसो । संस्कृतमाश्रयति । आत्मगतस् । अहो &c; त्ति after प्रवेसो in B.E. N. G; A. reads कहं; G. कथं; अव° A.;अदि° N. अवि° P; M. R. om. क्यं-क्नन्तो; A. P. have सविस्मयम् after this; R. om. स्वगतम् and G. has आश्चर्ये after स्व° omitting अहो आश्चर्यम्. B. reads दिशोवलोक्य सं ...स्वरा. 8 M. repeats this. ५ A. P. G. N. have अवेक्ष्य for अवलोक्य. इ R. M. om. मित. B. adds च after परिगृहीतं; "मवेक्य G. N.; G. N. also have राज्यात् after this omitting अधिराज्यात्.; A. omall from राक्षस to गच्छामि. P. reads राक्षसमवेक्ष्य विफलमिव चाणक्यप्रयहा-Cक्रका स्वापित एक Baanda Mi केक्स्य क्रिया कि स्वापित के Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha मुद्राराक्षसे
गुणः | संयात, संदानिता, नदा, यन्त्रिता
कौटिल्यधीरञ्जनिबद्धमूर्ति
मन्ये स्थिरां मौर्यनृपस्यं लक्ष्मीम् । स्थानिप्र उपायहस्तैरंपि राक्षसेन निकृष्यमाणामिव लक्ष्यामि ॥ २ ॥

तदेवमनयोः बुद्धिंशालिनोः सुसचिवयोर्विरोधे संशयितेव नन्द-कुललक्ष्मीः।

कित हास मान्याः। विरुद्धयोर्भृशिमह मित्रग्रुख्ययो-तेस्य मारणयोः। महावने वनगजयोरिवान्तरे । अनिश्ययाद्गजवश्येव भीतया गतागतैर्ध्ववामह खिद्यते श्रिया ॥ ३ ॥ तद्यावद्मात्यराक्षसं पश्यामि । (इति परिक्रम्य स्थितैः ।)

'कौटिल्यधीरज्जनिवद्धमूर्तिम्' इत्यत्र रूपकानुप्राणिता उत्प्रेक्षा ॥२॥ अनिश्चयादिति। अनिश्चयादन्यतरिवजयानिर्धारणात्। अत्रोपमानुप्रा-णितोत्प्रेक्षा । इयं प्राप्त्याशा—'उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा कार्यसं-भवः' इति छक्षणात्। कौटिल्यधीरज्जनिबद्धेति उपायशङ्का राक्षसेन निष्ठ-ष्यमाणा इति अपायशङ्का ताभ्यां कार्यस्य मौर्यश्रीस्थिर्यस्य संभवः कादा-चित्कत्वेन संभावना। विराधराक्षसयोर्भहती संवादकथा पताका—'प्रति-पाद्य कथा क्रं स्यात्पताका ज्यापिनी कथा' इति छक्षणात्। अनयोः संबन्धादयं गर्भसंधिः॥ ३॥

तद्यावदिति । इद्मङ्कास्यम्—'अङ्कान्तपात्रैरङ्कास्यमुत्तराङ्कार्थसूचना' इति लक्षणात्। पूर्वोङ्कान्ते चाणक्येन मद्बलेन विगाहमानमिति राक्षसक्र-

<sup>9</sup> B. E. N. G. have कुलस्य for नृपस्य. २ G. has इह for अपिः उपायहत्तेन च, the MS. M. in H. ३ निःकः G. E.; निष्कः A. M.; विकृ B. ४ सुनयज्ञाः E. B. H.; E. om. सु in सुसः प्र E. adds राज्य after कुल; G. has इयं for नन्द; after लक्ष्मीः B. G. E. add लक्ष्यते। कुतः; N. लक्ष्यते। यतः; A. and P. simply यतः. ६ R. and M. have अन्तिके for अन्तरे. ७ B. has मुज्ञ for भ्रुवः; R. has इव for इह. ८ B. and G. add अहम् after यावतः CC Branch & wads Esomo कृति और अस्ति अस्ति क्षिति क्षारिक क्ष्यिते.

( ततः प्रविशत्यासनस्थैः पुरुषेणानुगम्यमानः सचिन्तो राक्षसः। )

राक्षस:—(सेवाष्पम् ।) कष्टं भोः, कष्टम् । वृष्णीनासिव नीतिविक्रम्गुणव्यापार्शान्तद्विषां नन्दानां विपुले कुलेऽकरुणया नीते नियत्या क्षयम्। चिन्तावेशसमाकुलेन मनसा रात्रिंदिवं जाप्रतः

सैवेयं मम चित्रकर्मरचना भित्ति विना वर्तते ॥ ४ ॥

अथवाँ ।

नेदं विस्मृतभक्तिना न विषयव्यासङ्गर्भुढात्मना प्राणप्रच्युतिभीरुणा न च मया नात्म<u>प्रतिष्टार्थिना</u> । अत्यर्थे परदास्यमेत्य निपुणं नीतौ मनो दीयते

देवः खर्गगतोऽपि शात्रववधेर्नाराधितः स्यादिति ॥ ५ ॥

तस्य विगाहनस्य नीतिप्रयोगस्यास्मिन्नङ्के वक्ष्यमाणस्य सूचनात् । यद्वा अङ्कावतरणम्—'यत्र स्यादुत्तराङ्कार्थः पूर्वोङ्कार्थानुसंगतः । अस्चिताङ्ग-पात्रं तदङ्कावतरणं मतम् ॥ इति छक्षणात्। अत्र वक्ष्यमाणस्य क्षपणकश्-कटदासादिनिग्रहस्य पूर्वोङ्कार्थानुसंगतत्वादाहितुण्डिकप्रवेशस्यासूचनाच ।

वृष्णीनामिति । नीतिविकमरूपौ गुणौ तयोर्व्यापारेण प्रयोगेण शान्ता गमिता ण्यर्थोऽन्तर्भावितः द्विषो यैरिति बहुत्रीहिः । अकरुणया नियत्या दैवेन । सैवेयं नन्देषु जीवत्सु यादशी तादृश्येव चित्रकर्मरचना विचित्र-पौरुषव्यापार: भिंत्तिमाश्रयं विना वर्त्तते स्वामिनो विनैव मुधा व्याप्रिय इति खेदः ॥ ४ ॥

नेद्मिति । विषयव्यासङ्गो विषयोपभोगप्रवणता । स्वर्गगतस्वाम्या-राधनेच्छया नीतौ मनो दीयते न पूर्वोक्तहेतुभिरित्यर्थः। इदं तत्त्वातु-कीर्त्तनं मार्गः ॥ ५ ॥

१ स्त्रभवनगतः after this B. E. N. G; after अनुग° G; E. has सचिन्तः here before y°. २ B. and E. add before this ऊर्ध्वमवलोक्य. ३ om. in M. ४ ज्यापार for ज्यासङ्ग in B.; रूढ for मूढ MSS. except B. E. N. G. P. CO **प्राप्ति हेड्डामा** 'Rat Ma**a**trif **क्षेत्रप्रा**on **E**ligitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

(आकाशमवलोकयन् सास्तम् ।) भगवति कमलालये, भृशमगुण-ज्ञासि । कुतः ।

> आनन्दहेतुमि देवमपास्य नेन्दं सैक्तासि किं कथय वैरिणि मौर्यपुत्रे। दानाम्बुराजिरिव गन्धगजस्य नाशे तत्रैव किं न चपले प्रलयं गतासि॥ ६॥

अपि च अनिभजाते,

पृथिव्यां किं दग्धाः प्रथितकुलजा भूमिपतयः पतिं पापे मौर्यं यदसि कुलहीनं वृतवती । प्रकृत्यां वा काशप्रभवकुसुमप्रान्तचपला पुरन्ध्रीणां प्रज्ञा पुरुषगुणविज्ञानविम्रुखी ॥ ७॥

अपि च अविनीते, तद्हँमाश्रयोन्मूलनेनैव त्वामकामां करोमि। (विचिन्त्य।) मया तावत्सुहत्तमस्य चन्दनदासस्य गृहे गृहजनं

आनन्दहेतुमिति । स्पष्टम् ॥ ६ ॥

दुःखावेशेन अनमिजाते इत्यादिगालनम्। अभिजाताः कुलीनाः।

पृथिव्यामिति । पुरन्ध्रीणामित्यर्थान्तरन्यासोऽलंकारः—'उक्तिरर्था-न्तरन्यासः स्यात्सामान्यविशेषयोः' इति । मगवति कमलालय इत्यादि राक्षसस्य वितर्कप्रतिपादनं वाक्यं रूपं नामाङ्गम् ॥ ७॥

विचिन्त्येति। आश्रयोन्मूलनहेतुमुपायं विचिन्त्य तमेवं प्रपश्चयति— मया तावदित्यादिना।

R. adds हा before this. २ नन्द्रमपास्य देवं R. ३ रक्ता B. N. G. H.; दुःकुछ for वैरिणि E; धिकृत H.; द्रक्त the MS. M. in H. ४ हे before this G. ५ पापं E.; कृत° for वृत° B. E. ६ प्रकृत्येवाका°. R. M. ७ G. adds अयम् after अहम्. ८ भीति G. ९ om. G. which also has नि:श्वि° in the next CC-Word batt one; नि:क्रामता for निगंदछता M.

निक्षिप्य नगरानिर्गच्छता न्याय्यमनुष्टितम् । कुतः । कुसुमपुरामि-योगं प्रति अनुदासीनो राक्षस इति तत्रस्थानामसाभिः सहैकका-र्याणां देवपादोपजीविनां नोद्यमः शिथिलीभविष्यति । चन्द्रगुप्तश-रीरम्भिद्रोग्धुमस्पत्प्रयुक्तानां तीक्ष्णरसदायिनाम्चप्संप्रहार्थे परकृत्यो-पजापार्थं च महता कोशंसंचयेन स्थापितः शकटदासः । प्रतिक्षण-मरातिवृत्तान्तोपलब्धये तत्संहतिभेदनाय च व्यापारिताः सुहदो जीवसिद्धिप्रभृतयः । तत्किमत्रं बहुना ।

इष्टात्मजः सपदि सान्वय एवं देवः शार्द्रुलपोतिमव यं परिपोर्ष्य नष्टः। तस्येव बुद्धिविशिखेन भिनिब मर्म वैमीभवेद्यदि न दैवमदृश्यमानम् ॥ ८॥

चन्द्रगुप्तेत्यादि । तत्संहतयो भद्रभटाद्यः जीवसिद्धिना भेदिता इत्यस्य भ्रमः। इदं प्रकृतोत्कर्षाभिधानमुदाहरणं राक्षसेन प्रकृतकार्यस्यो-त्कर्षाभिधानात् ।

इष्टात्मज इति । इष्टा आत्मजा यस्येति हेतुगर्भविशेषणम् । निकृष्टक्षेत्रजातमपि यं मौर्य इष्टात्मज्ञत्वात्प्रियापत्यत्वादुत्तमक्षेत्रजापत्यवत् परिपोष्य नष्टः । स्वपोषकघातकत्वेन शार्दू छपोतदृष्टान्तः । तस्यैव मौर्यस्य
मर्म वुद्धिविशिखेन भिनद्मि भेत्स्यामि यदि दैवं न वर्मीभवेत् । वर्मरूपकं
रक्षकं न भवेद्यदि तदा भिनद्मीत्यन्वयः । अदृश्येति । दैवं दृश्यं चेत्तद्पि
प्रतिकर्त्तु शक्रुयामिति भावः । अत्र मया तावदित्यारभ्यादृश्यरूपमित्यन्तेन राक्षसस्योपायापायशङ्के ॥ ८॥

१ किं कारणमिति instead of this in B. E. N. G; G. has नु after मित.

A. has उदा° for अनुदा° in next word. २ R. B. add इति after this; N.
om. अभि in अभिद्रो° and adds यातानाम् before अस्म and च after it. २
G. and E. have कृत्योपक्षेपसंग्रहार्थं च. H. has प्रकृत्युपजापार्थम् १ कोष B. R.
M. ५ P. om. अन्त; B. E. N. read भेदाय; E. has मया for the च following. ६ P. om. अत्र. ७ एप P. E. ८ पुष्य. B. G. N. ९ मर्सी P; भवेशजिद for भवेशि न G.; महरूरपम् M. R.; महरूरपम् A. P; B. has
Cअभूक्षमानिम्न् va Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

(ततः प्रविशति कश्चुकी।)

कश्रुकी-

कार्य हे कार्य के कार माल दार महीण!

कामं नन्दमिव प्रमध्य जैरया चाणक्यनीत्या यथा धर्मो मौर्य इव क्रमेणे नगरे नीतः प्रतिष्ठां मिय । तं संप्रत्युपचीयमानमतु मे लब्धान्तरः सेवया

लोमो राक्षसवज्जयाय यतते जेतं न शक्रोति च ॥९॥ (परिक्रम्योपस्य च ।) इदममात्यराक्षसस्य गृहम्। प्रविशामि ।

(प्रविश्यावलोक्य च ।) खरित भवते ।

राक्षस: - आर्य, अभिवादये। प्रियंवदक, आसनमानीयताम्। पुरुष: - एदं आसणम्। उपविसदु अजो। (क)

(क) इदमासनम् । उपविशतु आर्यः ।

कामं नन्दमिति। यथा चाणक्यनीत्या नन्दं प्रमध्य कुसुमपुरे मौर्यः प्रतिष्ठापितः। वार्द्धके विषयवैराग्ये कामं विद्यापितः। वार्द्धके विषयवैराग्ये कामं विद्याप्य धर्ममेव सेवितुमुत्सहे इति भावः। संप्रति मल्यकेतुसेवया लब्धान्तरः लब्धावसरः राक्षसः यथा तमुपचीय-मानं वर्ष्द्रिष्णुं मौर्यमनु लक्ष्यीकृत्य जयाय मौर्यजयायेत्यर्थः। 'लक्षणेत्थंभू-त—' इति कर्मप्रवचनीयेनानुना योगे द्वितीया। यतते जेतुं च न शक्षोति न शक्ष्यित चाणक्यनीतेः प्रवलत्वात्। एवं सेवया कुलाचारादावश्यकत्वेन गले पतितया राजकुलसेवया लब्धावसरः मे मम लोभः सेवाविषयोऽभिलाषः वार्द्धकोचितस्य धर्मस्य जयाय यतते जेतुं न शक्षोति च। कुलाचार-तया यथाशक्ति राजकुलं सेवमानोऽपि वार्द्धकोचितं शमदमादिकं धर्म

श जरसा N.; यथा for यथा M. R. २ प्रसद्धा M. R. ३ B. E. G. have अपि for अनु; निरात् for जयाय noticed in footnote H.; तं for च at end P. ४ नाट्येन परिक्रम्य instead of प...च and यावत् before प्रवि G. agrees om. स्य in राक्षसस्य. N. agrees with text om. स्य, For प्र..च. G. has परिक्रम्योपविदय; E. परिक्रम्योपस्यः B. reads दृष्टा। अयममात्यराक्षसः। परिक्रम्योपस्यः च। अमात्य स्वस्ति भवते. ५ E. has अवलोक्य before this; B. G. N. have जाजले after this; B. has आसनमञ्ज्ञभवत उपनयः N. G. E. आसनमञ्जञ्जले प्रविद्याः क्षेत्रमा क्षित्रमा क्षत्रमा क्ष

कश्च की — (उपविषय।) कुमारो मलयकेतुरमात्यं विज्ञापयति। चिरात्प्रभृत्यार्थः परित्यक्तोचितसंस्कार इति पीड्यते मे हृद्यम्। यद्यपि सहसौ स्वामिगुणाः न शक्यन्ते विसार्त्तं तथापि महिङ्गापनां मानयितुमहित्यार्थः। (इत्याभरणानि प्रदर्शः।) इमान्याभरणानि कुमारेण स्वश्रीरादवतार्थं प्रेपितानि धारयितुमहित्यमात्यः।

राक्षसः—आर्य जाजले, विज्ञाप्यर्तांमसद्वचनात्कुमारः । वि-स्मृता एव भवद्गुणपक्षपातेन स्वामिगुणाः । किंतु ।

न तावित्रवींयैंः परपरिभवाक्रान्तिकृपणै- अविविद्यानिक विहाम्यक्षेरिभः <u>प्रतत्तुमिप संस्काररचनाम्</u>। परिकास

न याविनःशेषक्षपितिरिपुचकस्य निहितं सुगाङ्गे हेमाङ्गं नृवर तव सिंहासनमिदम् ॥ १०॥

नोपेक्षे इति भावः । 'उपचीयमानमि' इति पाठे उपचीयमानं जेतुं यतते जयाय न शकोतीति व्यवहितान्वयः क्रिष्टः । अनेन कञ्चुकिनिर्वेदेन राक्षसोद्यमस्य चाणक्यनीत्या भावी उपमर्दः सूचितः । १९॥

सुगाङ्गेति। सुगाङ्गनामकप्रासादे परपरिभवकर्त्वकाकान्तिराक्रमणं तेन कृपणैर्दीनैरित्यर्थः । इदमिति बुद्धिस्थपरामर्शः ॥ १० ॥

<sup>3</sup> G. E. B. add नाट्यन before this and अमात्य after; कुमारो om. in G. २ आर्थ: om. in G; B. E. G. add इतिर after उचित. ३ B. E. G. have सहसा after गुणा:. H. omits सहसा. ४ मम वि E; G. om. मानियतुम् which follows. B. has दर्शयित्वा. for, प्रदर्श; G. has इत्यामरणं दर्शयित. E. agrees reading दर्शयित्वा. B. and E. add अमात्य after this. ५ G. has इदमा ... णंशारी ... यंकुमारेणप्रेपितंथार ; E. इ.... णं कु... तार्थायांय प्रेपितंथार ; B. E. N. G. read आर्थ: for अमात्य:. ६ B. has मत् for असात्. ७ E. G. have मे for एव and E. has "पातिना for "पातेन; B. reads विस्मृता मया स्वामिगुणास्तव गुणपक्षपातिना. ८ E. has "भवकान्त; R. "भवा-

कञ्चकी अंमात्ये नेतरि सुरुभमेतत्कुमारस्य । तत्प्रतिमान्यतां कुमारस्य प्रथमः प्रण्यः ।

राक्षसः आर्य कुमार इवानतिक्रमणीयवचनो भवानपि ।

तदनुष्टीयते कुमारस्याज्ञा ।

कञ्चकी—( नाट्येन भूषणानि परिधाप्य ।) खस्ति भवते । साधयाम्यहम् ।

राक्षस: आर्य, अभिवादये।

(कञ्जुकी निष्कार्न्तः।)

राक्षस: प्रियंवंदक, ज्ञायतां कोऽसाइर्शनार्थी द्वारि तिष्ठतीति। पुँक्ष: जं अमचो आणवेदि ति । (परिक्रम्य आहितुण्डिकं देशा) अज, को तुमम्। (क)

(क) यदमात्य आज्ञापयतीति । आर्य, कस्त्वम् ।

साधयामीति । प्रायेण ण्यन्तकः साधिर्गमेरर्थे प्रयुज्यते ।

निष्कान्त इति । इदं प्रस्तुतोपयोगि समाधानवचनं संग्रहः । प्रस्तुतस्य राक्षसस्योत्साहस्योपयोगित्वात् । यद्वा प्रस्तुतस्य चाणक्योपायरूपस्य वीज-स्योपयोगि इदं भूषणदानं समाधानवचनम् । अनुपदमेव राक्षसेन सिद्धा-थैकाय पारितोषिकतया दास्यमानानामेषामेव भूषणानां निर्वहणे कूटलेखे उपयोक्ष्यमाणत्वात् ।

<sup>9</sup> G. and E. add असाख before this; N. substitutes it for असाखे; N. E. B. add त्विय after this; E. reads नेतर°; G. नेतद° for the नेतिर which follows; G. E. read कुमारेण for कुमारख. २ परिपण्यतां G; प्रथमः om. in G; M. only om. the visarga. ३ om. in R.; इव नाति° M. R.; °वदनित G; R. G. M. add मे before भवानिप. ३ °यताम् E; कुमाराज्ञा G. for next word.५ आभरणानि M; संघार्य for परिधाप्य E. ६ G. om. साध-हम्. ७ वादयाम्यहम् G. ८ Before कञ्चकी in G; B has कञ्च स्वनियोगं साधयाम्यहमिति सत्कृतो निष्कान्तः. ९ G. om. क; B. has कोयससाइ°; M. R. कोमह° द्वारे; B.E. G.M. om. इति after तिष्ठति. १० B. R. M. have प्रियं. for this throughout; अजो B. E. N.; असजो R.; देवो G.; °दि इति G.; °दीति P.; E. om. ति; E. has पुरुषः before परिकार, for which collection Digitized By Siddhanta e Gangotti Gyaan Kosha G; B. and N. add vi before अज्ञ and G. reads मह for अज.

आहितुण्डिक:—भद, अहं खु आहितुण्डिओ जिण्णविसो णाम । इच्छामि अमर्चस्स पुरदो सप्पेहिं खेलिदुम् । (क)

पुरुष:—चिद्व जाव अमचस्स णिवेदेमि । (राक्षसमुपस्रत्य।) अमर्च, एसो खु सप्पजीवी इच्छदि सप्पं दंसेदुम्। (ख)

राक्षसः—(वामाक्षिंसपन्दनं सूचित्वा आत्मगतम् ।) कथं प्रथ-ममेर्वं सर्पद्र्यनम् । (प्रकाशम् ।) प्रियंवदक, न नः कौत्हलं सर्पेषु । तत्परितोष्य विसर्जयेनम् ।

प्रियंबद्कः—तथां। (इत्युपस्त्य।) अज, एसो खु दे दंसण-कञ्जेण अमचो पसादं करेदि। ण उण सप्पदंसणेर्ण। (ग)

(क) भद्र, अहं खल्वाहितुण्डिको जीर्णविषो नाम । इच्छाम्यमात्यस्य पुरतः सपैं: खेलितुम् ।

(ख) तिष्ठ यावदमात्यस्य निवेदयामि । अमात्य, एव खलु सर्पजीवी इच्छिति सर्प दर्शयितुम् ।

(ग) आर्य, एष खलु ते दर्शनकार्येणामात्यः प्रसादं करोति। न पुनः

#### कथं प्रथममेव सर्पद्श्तिमिति शङ्कारूपः संभ्रमः।

9 E. has जिनविक्वोनाम; G. om. this; P. has ज्जिण्ण. For इच्छामि which follows R. P. read इच्छम्मि; A. M. इच्छेमि. २ B. N. have रख्खस after अमच; E. has पुरिओ for पुरदो. ३ G. adds दाव before this; A. and E. substitute it for जाव. v B. E. have अजा; P. M. R. om. जु; B. N. read next word as सप्पोपजीवी:; M. R. read दंसिदुं; for सप्पं....दुं. N. has सप्पेहिं खेलिउं; E सप्पेहिं खेलिटुं; G. सप्पेहिं खेलिटुं; B. सप्पेहिं अमजस्सपुरदो बेलिदुं. ५ स्पन्दं B. E. ( which has also क्ष for क्षि); M. G. E. read स्वग for आत्म°. ६ G. कथसेव; R. कथं प्रथमं से.; R. and E. have सद्ग before प्रियं; कुत्°. B. E; B. adds अस्ति after this; and it and G. have सपदर्शने for सर्पेषु; G. and E. read मे for न: preceding कोत्.; G. has इत: for तत्. ७ B. has जं अज्जो आणवेदि । निष्कम्य आहितुण्डिकमुपस्त्य; E. agrees omitting निष्क्रस्य and reading यं अध्यो; G. has जं देवों आणवेदि इति निःक्रस्याहि-तुण्डिकं प्रति; भद्द for अज B. E; E. reads फलेण for कजीण; G. फलेण ते; N. has अदंसणेण for दं-जाण. e G. has gor for gor and G. and E. om. सम्प; B reads अमचो अदंसणेण प्रसादं करेदि ण उण दंसणेंगः; R. संदंसणेण ्रिका सम्बद्धितम् भूमक्षेत्रव्यक्तिम् प्रमानित्र त्रिका अपनित्र है। Digitized By Siddhania eGangori Gyaan Kosha दश्लीस्य अन्दीय्य वार्यतार्वकालामार आहितुण्डिक:—मद्धुह, विण्णवेहि अमर्च ण केवलं अहं सप्पजीवी पाउडकवी क्खु अहम्। ता जइ मे दंसणेण अमचो पसादं णै करेदि ता एदं पत्तअं वाचेदु ति। (क)

प्रियंवद्क:—(पैत्रं गृहीत्वा राक्षसमुपसृत्य।) अज, एसी खु अमचं विण्णवेदि ण केवलं अहं सप्पजीवी पाउडकवी क्खु अहम्। ता जइ मे अमचो दंसणेण पसादं ण करेदि तदो एदं वि दाव पत्तअं वाचेदु ति। (ख)

#### सर्पदर्शनेन ।

- (क) भद्रमुख, विज्ञापयामात्यं न केवलमहं सर्पजीवी, प्राकृतकविः खल्वहम् । तस्राद्यदि मे दुर्शनेनामात्यः प्रसादं न करोति तदा एतत्पत्रकं वाचयत्विति ।
- (ख) आर्य, एष खल्यमात्यं विज्ञापयित न केवलमहं सर्पजीवी प्राकृतकिवः खल्यहम् । तसाद्यदि मे अमात्यो दर्शनेन प्रसादं न करोति तदा एतदिप तावत्पत्रकं याचयत्विति ।

राक्ष्य:-( पैत्रं गृहीत्वा वाचयति । )

पाऊण निरवसेसं कुसुमरसं अत्तणो कुसलदाए। जं उग्गिरेइ भमरो अण्णाणं कुणइ तं कझं ॥ ११॥ (क)

(विचिन्द्यँ खगतम्।)अये, कुसुमपुरवृत्तान्तज्ञो भवत्प्रणिधिरिति गाथार्थः। कार्यव्यप्रत्वान्मनसः प्रभूतत्वाच प्रणिधीनां विस्मृतम्। इदानीं स्मृतिरुपलब्धा। व्यक्तमाहितुण्डिकच्छन्नना विराधगुप्ते-नानेन भवितव्यम्। (प्रकाशम्।) प्रियंवदक, प्रवेशयेनम्। सुक-विरेषः। श्रोतव्यमसातसुभाषितम्।

प्रियंवद्कः तथाँ। (इलाहितुण्डिकसुपस्त्य।) उपसप्पदु अजो। (ख)

- (क) पीत्वा निरवशेषं कुसुमरसमात्मनः कुशलतया । यदुद्गिरति अमरः अन्येषां करोति तत्कार्यम् ॥ ८
- ( ख ) उपसर्पतु आर्यः।

अये, कुसुमपुरवृत्तान्तज्ञ इति । इयं संचिन्तितार्थप्राप्तिः क्रमः । पूर्वे द्वारि कस्तिष्ठतीति कुसुमपुरवृत्तान्तहरचारगमनस्य संचिन्तितस्य प्राप्तेः ।

कार्यव्ययत्वादिति । इष्टजनानुसंधानरूपमधिवलमङ्गम् । व्यक्तमाहितुण्डिकेति । इदं लिङ्गादभ्यूहनमनुमानमङ्गम् ।

१ पत्रकं E. After गृहीत्वा E. adds स्वगतम्. २ पाउण B. M. E; पातुण P.; कौसुम M. ३ उनिगरिद B; उनिगरित E. (भनरा); G. has ज्ञा for जं preceding this. B. E. N. G. have तं before अण्णाणं and not before कजं; ति for इ in कुणइ A. P.; वि G. ४ B. G. have राक्षस for this; E. om. this and next word; M. R. read आतम for स्व; N. has राक्ष । अये कुसुमरसम् । आँ ततो भवस्मणिधिरिति गाथार्थः; B. E. G. add अहम् after जो and G. has स्वत् for भवत; B. E. G. add a च before इति. E. N. add आ before कार्य ; B. आ:. ५ B. has before this कुसुमपुरादागतेन; G. om. अनेन after this. इ B. E. N. G. read जं अजो (G. देवो; E. अमझो ) आणविदित्ति (इति G. N.)

आहितुण्डिकः—(नाट्येनोपसूर्यं विलोक्य च खगतम्। संस्कृतमाश्रित्य।) अयममात्यराक्षसः। स एषः

्रवामां वाहुलतां <u>निवेश्य</u> शिथिलं कण्ठे निवृत्तानना किर्मा कन्ये दक्षिणया बलानिहितयाप्यक्के पतन्त्या सुहुः।

गाढालिङ्गनसङ्गपीडितमुँखं यस्योद्यमाशङ्किनी

मौर्यस्थोरसि नाधुनापि कुरुते वामेतरं श्रीः स्तनम् ॥ १२॥ (प्रकाशम्।) जेदु अमची । (क)

राक्षसः—(विलोक्य।) अये विरार्ध- (इलधोंके।) ननु

(क) जयतु अमात्यः।

वामामिति । अनुरागवलात्स्कन्धे निहितयापि यदुद्यमभयान्मुहुरङ्के पतन्त्या दक्षिणया वाहुलतयोपलक्षिता इति शेषः । गाढालिङ्गनसङ्गेनासत्त्या पीडितमुखं चिपिटीकृतचूचुकं यथा तथा चन्द्रगुप्तेऽत्यन्तमनुरक्तापि
राक्षसोद्यमाशङ्किनी सती स्वाभिलितं गाढालिङ्गनरूपमुपभोगं न संपादयतीति संभोगाभिलाषः गृङ्गारः । अत्र गाढालिङ्गनाकरणस्य यदुद्यमाशङ्कित्वेन समर्थनात्काव्यलिङ्गमलंकारः । 'समर्थनीयस्यार्थस्य काव्यलिङ्गं
समर्थनम्' इति लक्षणात् ।

अये विराध इति परिजनं प्रति रहस्यगोपनार्थमर्द्धोक्तिः। प्ररूढरमश्र-

१ °स्ताव ° B. E; G. om. च and G. E. have आत्म for स्व omitting संस्कृ० ैसा; B. also om. this; A. P. have it before स्व °; R. om. च स्व °. २ G. E. B. add अये before अयम्; B. E. add तिष्ठति । संस्कृतमाश्रिस after राक्षसः; N. only adds तिष्ठति; R. and M. have य एपः for स एषः; G. omits it and E has यः स एपः. ३ शिथिलां E.; विवृ °. B. H.; ववृ °. G. ४ सुखं B. ५ जअदु अअवो B.; जयदु २ देवो अ G.; जयदु २ अज्ञो E.; जयदु जयदु अज्ञो अमचो N; A. has जेदुअज्ञो. ६ G. M. and N. add गुप्त after this; P. om. नु in ननु and has स्म for रूम in रूमश्रुः; B. after °क्ते has विरुद्धसमृतिः; G. विरुद्धसम्रो; E. विरुद्धसम्हाः, N. विरुद्धमन्तो. All other

CC-Mss read metaling till ofeaths facility s. Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

विरूदश्मश्रः । प्रियंवद्क, भ्रेजंगैरिदानीं विनोदयितव्यम् । तद्विश्र-म्यतामितः परिजनेन । त्वमपि खाधिकारमश्रून्यं कुरु ।

प्रियंवदकः तथा। ( इति सपरिवारो निष्कान्तः।)
राक्ष्मसः सखे विराधगुप्त, इदमासनम्। आस्यताम्।

(विराधगुप्तो नॉट्येनोपविष्टः।)

राक्ष्मः—(निर्वर्ण्य।) अये, देवपादपद्मोपजीविनोऽवस्थेयम्। (इति रोदिति।)

विराधगुप्तः अलमभात्य शोकेन । नातिचिरादमात्योऽसान् र्धुरातनीमवस्थामारोपयिष्यति ।

राक्षसः - संखे, वर्णय कुसुमपुरवृत्तान्तम्।

रिति चोक्तवाक्यस्थान्यथाकरणेन पूरणम् । विराधप्रवृद्धश्मश्चरित्रेककर-णम् । विकृतो राधो वेषः तद्रूपाणि प्ररूढानि श्मश्रूणि यस्य ।

स्वाधिकारमशून्यमिति परप्रवेशनमद्त्वा द्वारि अवहितस्तिष्ठेत्यर्थः । सखे वर्णय इति इयं व्यापिनी कथा पताका ।

भुजते° A. P. N.; °विनोदयामः B. N.; °दः E and H.; °दस्तव G.; °श्राम्य ° M. P. R; B. om. इतः; G. reads मत् for it; N. नः २ स्वमधि ° for स्वाधि ° B. G. E. इ B. E. N. G. read जं अमचो (देनो G. अययो E.) आणवेदि (दु E) कि (इति G.) सपरिजनो निष्कान्तः G. E. read last word as निःकान्तः श्व E. has विलोक्य here. ५ यदाज्ञापयत्यमात्यः before this in B. N; G. E. agree, adding इति after अमात्यः; G. has 'इय for 'ष्टः ६ सखेदम् B. N. before निं.; G. has सवाप्यम् after it; E. has simply निर्वण्यतामः अहो for अये B. N; G. has नन्द for it.; R. G. E. om पद्यः B. E. N. G. add जनस्य after 'जीविनो; B. has इयम् before अवस्थाः G. E. N. om. इयम् ७ M. R. read अलमलम् ; B. E. G. have अमात्य अलम् &c. ८ B. has नृतम् before पुराः E. पुनः. ९ B. E. add विराधगुस here; B. E. and G. add

विराधगुप्तः अमात्य, विस्तीर्णः खलु कुसुमपुरवृत्तान्तः। तत्कुतःप्रभृति वर्णयामि ।

राक्षसः सखे चन्द्रगुप्तस्यैव तावनगरप्रवेशात्प्रभृति अस-त्प्रयुक्तैः तीक्ष्णरसदादिभिः किमनुष्टितमित्यादितः श्रोतुमि-च्छामि ।

विराधगुसः एष कथयामि । अस्ति तावच्छकयवनिकरात-काम्बोजपारसीकबाह्वीकेप्रभृतिभिश्चाणक्यमितपरिगृहीतैश्रंद्रगुप्तपर्वते श्वरबलैकद्धिभिरिव प्रलयोचलितसलिलैः समन्तादुपरुद्धं कुसुमपुरम्।

राक्ष्मसः—(शस्त्रमाकृष्य ससंभ्रमम्।) अयि, मयि स्थिते कः कुसुमपुरस्रपरोत्स्यर्ति । प्रवीरक प्रवीरक, क्षिप्रमिदानीम् ।

प्रांकारं परितः शरासनधरैः क्षिप्रं परिक्रम्यतां निवासन्तरः भ्रांतिद्विपेघटामेदश्वमैः स्थीयतास् ।

अस्तीति क्रियाया वाक्यार्थः कर्ता । प्रवीरकस्तदानींतनः संनिहितो-ऽनुचरः ।

प्राकारमिति । शत्रुवलस्य दुर्वलत्वकथनं सहानुयायिनां प्रोत्साहना-थम् । इदं रोषसंभ्रमवचनं तोटकम् । अयं वीररसः स्थायीभावः—'विभा-वैरनुभावैश्च सात्त्विकैर्व्यभिचारिभिः । आनीयमानः स्वादुत्वं स्थायी-भावो रसः स्मृतः ॥'

CC-B: Por. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

१. B. E. G. om खलु; B. E. N. add आज्ञापय before कुतः; G. has आज्ञापयतु; M. has ततः for तत् २ B. G. have कथयामि; E. कथयामीति. ३ B. om. एव.; N. om. व only. ३ मत् for असत् B. E; B. has also प्रणिधिनिः for प्रयुक्तैः. In the word following G. and E. read 'रसदैः; all other Mss. read 'रसदिगः, E. om. आदितः. ५ P. and A. om. पारसीकः; G. and N. om. या-कः, R. and M. read बा-क before पा-क. ६ पर्वतक G; प्रख्यकाल-चिलतसिक्छसंचयैः B. N. G.; E. H. have गम्भीरैः for संचयैः. ७ E. reads ससं अञ्चलका कि. M. has उपस्चय for आकृत्यः, B. G. om. अथि; E. reads आः. ८ भवरो for भुपरो B.; A. P. om. next word; G. has वीरक वीरक and adds इति after रोतस्यति; R. has प्रवीरः; R. M. add सर्वतः after क्षिप्र . ९ प्राकारान् B; रः E; परिक्षिप्यताम् B. G; प्रतिक्षिप्य E. १० पर for प्रति

त्यक्ता मृत्युभयं प्रहर्तुमनसः शत्रोविले दुविले ते निर्यान्त मया सहैकमनसो येगामभीष्टं यशः ॥ १३ ॥

विराधगुप्तः अमात्य, अलेमावेगेन । वृत्तमिदं वर्ण्यते ।

राक्ष्यसः—(निःश्रस्य ।) कष्टं वृत्तमिदम् । मया पुनर्ज्ञातं स एवायं कार्ले इति । ( शक्षं मुत्स्टच्य ।) हा देव नन्दं सरामि ते राक्षसं प्रति प्रसादातिश्रयम् । त्वमत्र सङ्घामकार्ले/

यत्रैषा मेघनीला चरति गजघटा राक्षसस्तत्र याया-देतत्पारिष्ठवाम्भः धुति तुरगबलं वार्यतां राक्षसेन ।

पत्तीनां राक्षसोऽन्तं नयतु बलमिति प्रेषयन्मह्ममाज्ञा-मज्ञासीः प्रीतियोगात्स्थितमित्र नगरे राक्षसानां सहस्रम्।।१४।।

विराधगुप्तः — ततः समन्तादुपरुद्धं क्रुसुमर्पुरमवलोक्य बहुदिव-सप्रवृत्तमित्तमहदुपरोधवैश्वसम्रुपरि पौराणां परिवर्तमानमसहमाने तस्यामप्यवस्थायां पौरजनापेक्षया सुरङ्गामेत्यापकान्ते तपोवनाय

पारिप्रवाम्भोवत्समीरणछोळसागरकझोळवत् प्रुतिकड्डीनं यस्य तत् ॥ १४ ॥

पुक्ता B. E. N. G.; शत्रोवंछं दुवंछम् E. २ अछममात्यावं N.; भिदानीं वर्ण्यं R. M. ३ B. E. G. om. निःश्वस्य and read कथम् for कप्टम्. ३ G. N. and E. add वर्तते before इति; B. agrees omitting अथम्. M. reads शक्तमाकृष्यः; B. E. G. add सासम् after that; सर्वार्थासिद्धे for नन्द E; M. reads प्रसादा before राक्षः; R. omits प्रति, B. E. N. G. H. read स्मरात ते राक्षसः प्रसादानाम्। यस्त्वमत्र काछे. For these last words B. reads यस्त्व-वंविधे काछे ५ चछति. B. E. N; G. reads चछतः; वाम्मप्रतिन्तं for वाम्माञ्जति तु G.; धार्यताम् for वार्यताम् B.N.G.H. ६ राक्षसस्तव्यत् A.P.; सोन्तनं G.N. ७ सेह B.; सीत्प्रति G.; मिह for मिन B. G.; B. E. N. G. H. read after this stanza ततस्ततः ८ पुष्प for कुसुम B. N. ९ वृत्तं मह M, वृत्तमह R. E.; वसप्रमृतिमह G. B. १० B. N. от. अप.; N. от. सुरङ्गामपेसाः, M. reads सुरङ्गामेखपरिका ; B. सु....स्प्रकाः, B. सु...स्प्रेयापका ; G. and E. have अपकान्ते before सुर ; E. adds तस्मात् before तपोवनायः

देवे 'सर्वार्थसिद्धौ खामिविरहात्प्रशिथिलीकृतप्रयतेषु युष्मद्धलेषु जर्यघोषणाच्याघातादिसाहसानुमितेष्वन्तर्नगरवासिषु पुनरपि नन्द-राज्यप्रत्यानयनाय सुरङ्गया बहिरपगतेषु युष्मासु चन्द्रगुप्तनिधनाय युष्मत्प्रयुक्तया विषकन्यया घातिते तपिस्तिन पर्वतेश्वरे।

राश्चसः-सखे, पश्याश्चर्यम् ।

कर्णनेव विषाङ्गनैकपुरुषव्यापादिनी रक्षिता हन्तुं शक्तिरिवांर्जुनं वलवती या चन्द्रगुप्तं मया। सा विष्णोरिव विष्णुगुप्तहतकस्यात्यन्तिकश्रेयसे हैडिईन्वेयमिवेत्य पर्वतनृपं तद्वध्यमेवावधीत्॥ १५॥

जयघोषणेति । पौरजनापेक्षा अनुमतिः । जयस्याघोषणा डिण्डिमा-घातरूपा कर्त्तव्येत्याज्ञापिते तद्करणं जयघोषणाव्याघातः तदादिसाहसै राजाज्ञाभङ्गादिरूपैरिनिष्टाचरणैरनुमितेषु शत्रूपजापदूषिता इत्येवमुन्नीतेषु अन्तर्नगरवासिषु युष्मद्वलेषु सत्सु इत्यन्वयः । अतः परमत्रावस्थानमनुचि-तमिति बहिर्गत्वा सुद्दृह्लोत्थापनादिना नन्दराज्यप्रत्यानयनाय युष्मासु वहिरपगतेष्वित्यन्वयः ॥

तपिखनीति । दीने इत्यर्थ: ।

कर्णेनेति । कर्णेनार्जुनं हन्तुं बलवती एकपुरुषव्यापादिनी शक्तिरिव चन्द्रगुप्तं हन्तुं या विषाङ्गना मया रक्षितेति व्यवहितान्वय:।श्रीकृष्णवध्यं हैडिम्बेयं घटोत्कचिमव पर्वतकमेत्य प्राप्य तद्वध्यं तेन विष्णुगुप्तेन परिप-णितराज्यार्द्वलुव्येन वध्यमेवावधीत् ॥ १५ ॥

१ R. and M. read देवे before तपाँ; सुशिधिकी for स्पशि B. २ G. and E. om. जय; A. P. have जया and M. has घोषण; E. adds ना between दि and साहसाँ; "नुमितान्तर्न". G. B. N; G. and E. also add नि before वासिषु.; M. om. अपि. ३ सुरङ्गाभिगतेषु B. G. E.; सुरङ्गाभिगतेषु N; A. om. युप्तासु which follows. १ R. reads इह for इव. ५ चन्द्रगुस. N; प्रीतये for श्रेयसे E. ६ हैट्टस्वे G.; "मिवेस्स A. M. P. N.; यद्वस्य G. CC-O. Prof. Satya Vizit Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangoth Gyaan Kosha

विराधग्रसः अमात्यं, दैवसात्र कामचारः कि कियताम्। राक्षसः ततस्ततः।

विराधग्रसः—तैतः पितृवधत्रासादपक्रान्ते कुमारे मलयकेतौ विश्वासित पर्वतक्रश्राति वैरोचके प्रकाशिते च चन्द्रगुप्तस्य नन्द्मवनप्रवेशे चाणक्यहतकेन आहूयामिहिताः सर्व एव कुसुमपुरिनवासिनः सूत्रधाराः यथा सांवत्सिरकादेशादर्जरात्रसमये चन्द्रगुप्तस्य नन्द्भवनप्रवेशो भविष्यति । ततः पूर्वद्वारात्प्रभृति संस्क्रियतां राजभवनसिति । ततः सूत्रधाँरैरिमिहितम्—'आर्य, प्रथममेव देवस्य चन्द्रगुप्तस्य नन्दर्भवनप्रवेशस्य सूत्रधारेण दारुवर्मणा कनकतोरणन्यासादिभिः संस्कारविशेषेः संस्कृतं प्रथमराजभवनद्वारम् । असाभिरिदानीमभ्यन्तरे संस्कार आध्यः' इति । तत्रश्राणक्यवद्धना अनादिष्टेनैव सूत्रधारेण दारुवर्मणा संस्कृतं राजभवनद्वारमिति परितु-

सूत्रधाराः शिल्पिनः।

संस्कारविशेषैरिति । चन्द्रगुप्तोपरि तोरणपातनोद्यमादिरूपैः । अभ्य-

१ सखे G, G. and A. read next word as देवस; G. om. अत्र; G. °वाराद्वार्ति कियताम्; B. N. कामचारः किमत्र कियते. २ R. A. om. one ततः.
३ ततः— केती om. in G; M. om. ततः; B. वधपरित्रा°; A. P. वधादप°; B.
N. add कुसुमपुरात् after °क्रान्ते; M. and R. om. कुमारे which follows. 8
B. N. add च here; वैरोचने for वैरोचके M. N.; वैरोधके E; च om. in R. G.
E. P. प. E. has वंश for भवन; °क्येन for क्य...केन G; M. P. G. om
आहूय. ६ M. R. om. नि and B. E. N. G. have सर्व एव after this;
सूत्रकाराः for सूत्रधाराः M; G. om. यथा which follows; E. H. have
सांवत्सरिकदत्त्तलभवशात्; B. N. have सांवत्सरिकवचनादधैवादरात्र °६८.; G. and
E. add अद्य before अद्ध and read रात्रि for रात्र; B. N. add एवाभिमतः
before चन्द्रः; वंश for भवन E.; B. E. N. add इति after मविष्यति; for
न...रात् G. E. read अन्तःपुरद्वारमवेशातः; M. P. have ततः पुरद्वारमवेशातः B.
N. have ततः प्रथमद्वारात् ७ सूत्रकारे M. here as elsewhere. ८ वंश for
भवन E. ९ G. has सत्कृते राजद्वारे; B. संस्कृतं प्रथमराजद्वारम्; N. agrees but
reads प्रथममः, B. E. N. G. read अस्माभिः after इदानीम् which follows,
and G. adds अपि before अभ्यन्तरे; °स्कारोविधेय. B. E. N.; °स्कार आभिधेयः
G.; A. adds च before चाणक्यः B. G. E. R. om. सृत्रधारेण.
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastin Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ष्टेनेव सुचिरं दारुवर्मणो दाक्ष्यं प्रशस्याभिहितम् 'अचिरादस्य दा-क्ष्यस्यानुरूपं फलमधिगमिष्यसि दारुवर्मन् ।'

राक्षसः—(सोद्रेगम्।) सखे, कुतश्राणक्यवटोः परितोषः। अफलमनिष्टफलं वा दारुवर्मणः प्रयत्नमवगच्छामि। यदनेन युद्धि-मोहादथवा राजभक्तिप्रकर्षात्रियोगकालमप्रतीक्षमाणेन जनितश्राण-क्यबटोश्रेतसि बलवान्विकल्पः। ततस्ततः।

विराधगुसः नतश्राणक्यहतकेनानुक्रललभवशाद्धरात्रसमये चन्द्रगुप्तस्य नन्द्रभवनप्रवेशो भविष्यतीति शिल्पिनः पौरांश्र गृही-तार्थान् कृत्वा तसिन्नेव क्षणे पर्वतेश्वरभ्रातरं वैरोचकमेकासने चन्द्र-गुप्तेन सहोपवेश्य कृतः पृथ्वीराज्यविभागः।

न्तरे संस्कार इति । तीक्ष्णरसदानशयनगृहशयितहननादिरूप इति गू-

अनुरूपं फलं वधरूपं फलमिति गूढम्।

राजभक्तीति । राज्ञि सर्वार्थसिद्धौ भक्तिप्रकर्षः वैरिनिधनेन भक्त-तिशयप्रदर्शनम् । अयमपकारिजनाद्भयमुद्धेगः ।

तत्रश्राणक्यहतकेनेत्यादि । इदं चाणक्यस्येष्टार्थोपायानुसरणमाक्षेपो नामान्त्यमङ्गम् ।

प्रसिद्ध कि स्तार कार्ड के स्तार कार कार्ड के स्तार कार्ड कार कार्ड कार्ट कार्ड कार्ड कार्ड कार्ड कार्ड कार्ड कार्ड कार्ड कार

राक्ष्मसः किंवातिस्रष्टैः पर्वतक्रशात्रे वैरोचकाय पूर्वप्रतिश्चतः राज्याद्विनागः।

विराधगुप्तः-अथ किम्।

राक्षसः—(क्ष्मतम्।)नियतमतिधूर्तेन चाणक्यबद्धना तस्यापि तपस्तिनः कमप्युपां ग्रुवधमाकलय्य प्वते स्वरविनाशेन जनितमयशः प्रमार्ष्टमेषा लोकप्रसिद्धिरुपचिता। (प्रकाशम्।) ततस्ततः

विराधग्रसः—ततः प्रथममेव प्रकाशिते रात्रौ चन्द्रगुप्तस्य नन्द-भवनप्रवेशे कृताभिषेके किंल वैरोचके विमलग्रक्तामणिपरिक्षेपविर-चितचित्रपटमैयवारवाणप्रच्छादितशरीरे मणिमयग्रकुटनिविडनि-

उपचितेति । अभिवर्द्धितेत्यर्थः । किलेत्यलीके । चित्रपटमयेति । 'कञ्चको वारवाणोऽसी' इत्यमरः । मौल्यः संयताः कचाः । ते सुकुटे

<sup>9</sup> N. has अभिसृष्ट for अतिसृष्ट; E. किमतिसृष्टः; G. किमितिसृष्टः; B. किंचातिसृष्टः. In the word following G. B. have प्वतिश्वरभात्रे; N. पर्वतश्रात्रे; G. om. पूर्व; E. has श्रुतम्. २ ईप्रविभाग G; दैम्. E. 3 B. N. E. add असाल before this. ३ आरम B. E. N. R; G. E. om. चाणक्य; B. N. read धूर्तवदुमा. ५ कथमप्यु R. M.; एकान्ते किमप्युपायान्तरवधमाक . G.; 'नाशज' N. G. E. B.; 'मपयश: R. E; 'मयशस: B. N. G. ६ परिहारार्थम् for प्रमार्ष्टुम् G. E. N. B. प्रिमार्डुम् R; G. has एव for एवा which follows.; E. reads लोकोक्तिरुपस्ति for what follows; N. लोकप्रतिपत्तिरुपचरिता; G. has उपचरिता for उपचिता.; लोकभक्तिरुपचारता H.; R. om. one ततः. ७ प्रकाशीकृते B. N. E. The रात्रों which follows is om. in B. N. which have अर्द्धरात्रे after चन्द्रगुप्तस्य; G. reads पुप्तवेशे. < B. and H. have च instead of this; N. before it; E. om. it and G. om. किल "चके; N. has not वैरोचने here; B. and N. read हिम before विमल; E. has हिमल्यु ; गुण for मणि B. G. E; नाज N; B. E. N. G. have उप for वि after परिक्षेप. & B. has पहु for चित्रपटमय; E. has पृष्ट for पट and G. reads परिक्षेपेणोपरचितपृद्धमयप्रावरण-अच्छा°.; E. has बाणवार for वारबाण and N. has वारण; G. om, सय and after मुक्ट has मणिवदः E. has बन्ध after मुक्टः N. प्रवन्ध and B. प्रवन्ध. CC-O. Hor. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

यंगितकचिरतरमोलो सुरिमकुसुमदामवैकक्ष्यावभासितविपुलवक्षःस्थले परिचिततेमेरप्यनिमज्ञायमानाकृतो चाणक्यहतकादेशाचन्द्रगुप्तोपवाद्यां चन्द्रलेखां नाम गैजवशामारु चन्द्रगुप्तानुयायिना
राजलोकेनानुगम्यमाने देवस्य नन्दस्य भवनं प्रविश्वति वैरोचके युष्मत्प्रयुक्तेन दारुवर्मणा सूत्रधारेण चन्द्रगुप्तोऽयमिति मत्वा तस्योपरि
पातनाय सजीकृतं यन्त्रतोरणम् । अत्रान्तरे वहिर्निगृहीतवाहनेषु
स्थितेषु चन्द्रगुप्तानुयायिषु नृपेषु युष्मत्प्रयुक्तेनैव चन्द्रगुप्तिनिपादिना
वर्वरकेण कनकदण्डिकान्तर्निहितामसिपुत्रिकामाक्रष्टकामेनावलमित्रता करेण कनकग्रङ्खलावलंग्वनी कनकदण्डिका।

राक्ष्मः-र्डभयोरप्यस्थाने यतः।

विराधग्रसः अथ जैधनाभिधातम् त्रेक्षमाणा गंजवधूरतिज-वनतयौ गत्यन्तरमारूढवती । प्रथमगत्यनुरोधप्रत्याकितमुक्तेन

निविद्धं नियमिता यस । कुसुमदाम्नो वैकक्ष्यमुपवीतत्वेन निधानम् । राक्षसेनैव चन्द्रगुप्तोपांग्रुवधार्थं तस्य निषादित्वेन हिस्तपकत्वेन वर्वरक-नामा स्वपुरुषो नियोजित इत्यर्थः ।

<sup>9</sup> B. has नियत for नियमित; वैकक्षका for वैकक्ष्या E; क्षिका B. N. G; B. om. विपुल coming after this. २ "चितदर्शने B; G. "चिते.; P. "मानरूपाकृती; G. E. "माने नृपाकृती; B. N. चाणक्याज्ञ्या; E. चाणक्यहतकस्याज्ञ्या. ३ B. N. नाग for गज ; E. चन्द्रलेखाभिधानां नागवशास्; B. N. 'धां ना'. ४ B. adds जवेन before this; G. B. read नन्ददेवस्य. ५ om. A. P; B. G. have दार after स्त ; मन्यमानेन वैरोचकस्योपिर &c. B. G. E; मत्वा वे &c. N; B. N. have नि before पातनाय. ६ M. om. नि.; G. has हि for बहि:; R. has वार्णेषु for वाहनेषु; G. om. स्थितेषु. ७ भूमिपालेषु B. E. G; G. has वधाय after "गुस.; चन्द्रलेखानिषादिना H. ८ B. has दण्ड for दण्डिका; कर्ष्ट्र B. ९ B. has "लासुखावल"; E. has "लासुखाल १० स्वगतम् before this E; B. N. add ततस्तः at the end of the sentence. ११ G. om. घ; M. om. ज. १२ E-

प्रैअष्टलक्ष्यं पतता यन्नतोरणेनाकृष्टकुपाणीन्यप्रपाणिरनासादयनेवे चन्द्रगुप्ताश्या वैरोचकं हतस्तपस्ती वर्वरकः । ततो दारुवर्मणा यन्न-तोरणनिपातनादात्मवधमाकलय्य पूर्वमेवोत्तङ्गतोरणस्थलमारूढेन यन्नघट्टनबीजं लोहकीलकमादाय हस्तिनीगत एव हतस्तपस्ती वैरोचकः।

राक्ष्यसः कष्टम् । अनर्थद्वयमापतितम् । न हतश्रनद्रगुप्तो हतौ वैरोचकवर्वरकौ दैवेन । अथ सूत्रधारो दाख्वमा कथम् ।

विराधगुप्तः वैरोचकपुरःसरेणं पदातिलोकेनैव लोष्ट्यातं हतः।

राक्षसः—(साम्।) केष्टम्। अहो वत्सलेन सुहृदा दारु-वर्मणा वियुक्ताः सः। अथः तत्रत्येनं भिषजा अभयदत्तेन किम् उ-ष्टितम्।

व्यत्रपाणिरनासाद्यन्निति। वैरोचकं इन्तुमवकाशमनासाद्यन्नित्पर्थः। लोष्टघातमिति । लोष्टैईत्वा लोष्टघातं इन्तेर्णसुल्।

९ B. E. om. म.; N. has च for it; G. om उद्यम्; G. E. have उत् for आकृष्ट; B. N. read को after °ज़ी and R. M. have °ज़ for °ज़ा. २ °साद्येव B. N. which have also °गुसप्रसाशया; in next word. G. reads °क्ने for °क्; B. and E. have after this दारुवर्मणा. ३ B. G. N. om. नि.; B. G. read पातमात्मविनाशफलमवधार्य; E. N. H. agree reading आकलस्य for अवधार्य; B. and G. read ज्ञीच्र for पूर्व following. 8 B. N. have स्थान; घटन for घटन B. G. N;B.E.N.G. read बीजम् for हेतुम्;P. reads हेतु and B.बीज; R. reads कीलमा ; एव om. in R. M. ५ E. om. तपस्ती. ६ B. E. N. R. have हा before this; B. N. add असी before हती. ७ N. B. H. have सावेगमात्मगतम्। नैताबुभी हतौ before दैवेन। and after it वयमव हताः। प्रकाशम्. For all this G. has न तौ हतौ हता वयमिति। प्रका°; E. has स्वगतम्। न हतौ तौ सर्वथा हता वयमिति। प्रका ; A. M. P. read वर्वरी for वर्वरकी; B. N. have स before सूत्र ; क for कथम. B. N. & B. °सरे...लोकेलों; N. agrees adding एव before लोह°. For लोकेनैव G. has लोकेनैप; E. om. एव.; M. reads लोएघातेन. ९ B. N. add भी कष्टम्; M. कप्टम्; G. E. om. दारु ; G. has विप्रयुक्ताः for following word. १० तत्र तेन P. R. E.; G. om तत्र; B. has तेन तत्र. CC-O. Prof Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

विराधगुसः — सैर्वमनुष्ठितम्।

राक्षसः—(सहर्षम्।) किं हतो दुरात्मा चन्द्रगुप्तः।

विराधगुप्तः-अमात्य, दैवान हतः।

राक्ष्मसः—(सविषादम्।) तत्किमिर्दानीं कथयसि सर्वमनु-ष्ठितमिति।

विराधग्रसः—अमात्य, कल्पितमनेन योगचूर्णमिश्रिंतमौपधं चन्द्रगुप्ताय। तत्त्रत्यक्षीकुर्वता चाणक्यहतकेन कनकभाजने वर्णान्तर-ग्रुपलभ्याभिहितश्रन्द्रगुप्तः—'व्वैषल, सविषमिदमौषधं न पातव्यम्' इति।

राक्षसः—शठः खल्वसौ बद्धः । अथ र्स वैद्यः कथम् । विराधग्रसः—र्तदेवौपधं पायितो मृतश्र ।

राक्षसः—( सविषाँदम्।) अहो महान्विज्ञानराशिरुपरतः।
अथ तस्य शयनाधिकृतस्य प्रमोदकस्य किं वृत्तम्।

अथ तस्येति । शयनाधिकृतस्य शयनगृहसंस्कारादिना राजप्रलोभ-नेऽधिकृतस्येत्यर्थः ।

<sup>9</sup> B. G. E. add अमात्म before this; G. om. अनुष्टितम्. २ B. अपि नाम सखे इतश्चन्द्रगुप्तहृतकः; G. N. अपि सखे इतश्चन्द्रगुप्तहृतकः; E. agrees omitting सखे. ३ om. in E. ४ किमिति E. which reads परितृष्टः after this; B. has. परि विषयोगचूणमोण ; B. has चूणित for चूणे; G. मिश्र for मिश्रित; E. reads विषयोगचूणमोण ; B. विषयूणीम . ६ B. G. E. add च after ततः नस्यः चर्णान्तरं गमनमुप . E; B. and A. have उपगतम् after चर्णान्तरम्. ७ B. E. repeat वृपळ; G. has चन्द्रगुप्तवृषळ before this; B. M. R. om. इद्म; E. has न पातब्यं न पातब्यम् before स्विषम् and om. all after औषधम्. ८ om. M. G. ९ स खळु वैद्यः before this in B; E. has ततः स खळु वै ; थित उपरतश्च B; थितश्चोपरतश्च N. E. G. ३० Om. E; E. B. read next word as अहह; G. omits it; महाकार्यराशि G. N.; B. has मद्र and E. सखे before अध; G. E. om. अथ and M. om. तस्यः CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

विराधगुप्तः यदितरेषीम्।

राक्ष्मः—(सोद्वेगम्।) कथमिवे।

विराधगुप्तः सं खड मूर्खस्तं युष्मामिरतिसृष्टं महान्तमर्थरा-शिमवाप्य महता व्ययेनोपभोक्तमारब्धवाँन् । ततः क्रुतोऽयं भूया-न्धनागम इति पुच्छ्यमानी यदा वाक्यभेदान्बहूनगमत्तदा चाण-क्यहतकेन विचित्रवधेन व्यापादितः।

राक्ष्यः—( सोद्वेमम्।) कथमत्रापि दैवेनोपहता वयम्। अथ श्चितस्य चन्द्रगुप्तस्य शरीरे प्रहर्तुमसत्प्रयुक्तानां राजगृहस्यान्तर्भि-त्तिसुरङ्गामेत्य प्रथममेव निवसतां बीमत्सकादीनां की वृत्तान्तः।

विराधगुप्तः—अमात्य, दारुणो वृत्तान्तेः।

12

राक्ष्यस:-(सावेगम्।) कथं दारुणो वृत्तान्तः। न खलु विदि-तास्ते तंत्रें निवसन्तश्चाणक्यहतकेन।

विराधग्रुसः - अमात्य, अथ किम्। प्राक् चन्द्रगुप्तप्रवेशाच्छ्यन-

१ आत्मविनाशः B. N. G. २ E. om. इव. ३ सखे for स E.; 'रनुस्' for °रतिस्° A. P; E. for next word reads प्रभूतमर्थ°; G. महानर्थ°; R. has जाल for राशि. ४ °रुघ: G. E; G. om. following ततः; P. G. om. अयम् ; E. has एवस्. ५ B. N. G. E. add तव before इति; B. N. add अयस् after पृच्छय ; °नवदत् R. M.; °न कथयत् B. N; E. reads बहुन् before वाक्य ; बहुवाक्य भे-दमाकुलमकथयत् H.;चाणक्यहतकादेशाद्विचित्रेण व B.E. N.G. H.;चाणक्येन for चा ... हतकेन. P. & Om. A. P. R.; स्विपादम् M; वयमेवोपहता दैवेन B. N. E. ७ नरपतिशयनगृहस्थान्तः सुरङ्गायां निवस. B. N.; नरपतिगृहस्थान्तःसु &c. as in text G.; नरपतिशयनगृहस्थान्तःसु &c. as in text E; P. has सताम् for निवसताम् . A. P. को वा वृ°. ९ R. M. om. all from अमात्य here to अध किस in next speech but one. 90 Om. P; सोद्रे. G. omitting कथं-न्तः which follows. ११ P. has तु after this; G. has वसन्तः for तत्र-केन; N. om ते-केन except निवसन्तः; E has इतकस्य for इतकेन. १२ Om. in B. CC . Nor Bahas After this a speech राँ क्यमिन ॥ विराँ। प्राक् &c.:

गृहं प्रविष्टमात्रेणैवं निपुणमवलोकयता दुरात्मना चाणक्यहतकेन क-साचिद्धितिच्छिद्राद्वृहीतमक्तावयवां निष्कामन्तीं पिपीलिकापंक्ति-मवलोक्य पुरुषगर्भमेतद्वृहमिति गृहीतार्थेन दाहितं तैच्छयनगृहम्। तसिश्च दह्यमाने धूमावरुद्धदृष्टयः प्रथमेंपिहितनिर्गमनमार्गमनिध-गम्य द्वारं सर्व एव वीमत्सादयो ज्वलनग्रुपगम्य तत्रैव नष्टाः।

राक्ष्मसः—(सासम्।) कष्टं भोः, कष्टम्। सखे, पश्य दैवसं-पदं दुरात्मनश्रन्द्रगुप्तहतकस्य। कृतः।

कन्या तस्य वधाय या विषम्यी गूढं प्रयुक्ता मया दैवात्पर्वतकस्तया सँ निहतो यस्तस्य राज्यार्द्वहत्। ये शस्त्रेष्ठं रसेष्ठं च प्रणिहितास्तैरेव ते घातिता

कार्य मौर्यसैव <u>फलन्ति</u> पंत्रय विविधश्रेयांसि मुन्नीतयः ॥ १६॥

कन्या तस्येति। रसेषु विषेषु। 'शृङ्गारादौ विषे वीर्ये गुणे रागे जले रसः.'

<sup>9</sup> After प्रा-शात् B. reads प्रविष्टमात्रेणैव शयनगृहे चाणक्येन दुरात्मना समन्तादवलोकिते ततस्त्वेकसाद्गित्ति &c.; N. प्रविष्टमात्रेणैव चाणक्येन शयनगृहं समन्तादवलोकितम् । ततोन्यसाद्गित्ति &०.; С. प्रविष्टमात्रेणैव शयनगृहे दुरात्मना-वलोकिते चाणक्यहतकेन ततस्तस्माद्भिक्ति &c.; E. प्रविष्टमात्रेणैव शयनगृहं दुरात्मना चाणक्यहतकेनावछोकितम् the rest as in N. २ E. has गृहीतेनन्नावयवानां पिपीलिकानां निःकामन्तीं प° &c; G. N. om. पङ्कि in text. ३ E. has एव; B. N. have अन्त: after तत्; G. om. त-हम्; B. इष्टिविपया:; G. धूमा-भिरुद्धदृष्टिविपयाः; N. धूमाभिरुद्धविपयाः; E. धूमनिवहनिरुद्धदृष्टिवि° &c. ४ विहित. M. R; मपिहित. B.; पिहित. G. E. N; all other Mss. प्रथममभिहित ; R. M. om. निर्ग-मार्ग and सर्व-गम्य; N. G. E. om. नि-र्ग...; N. G. read अनुपगम्य and after द्वारम् have तदैव संतापाद्दरात्मानः सर्व एवोपरताः; E. has निगमनपथम् for द्वार्म् and after that सर्वेषि वीभत्सकाद्यस्तत्रैव ज्वलिताः; B. om. द्वारम्; adds तन्नैव before ज्वलन and for "गम्य &c. reads "गता उपरताक्ष. All mss. except B. E. read द्वारं after अनिधगस्य. ५ om क...स् R. E. B. M.; G. has सचिन्तः कष्टम्; N. कष्टम्. omitting all up to कन्या; For दु-स्य R. M. have चन्द्रगुप्तस्य; G. has विचिन्त्य पश्य सखे चन्द्रगुप्तस्य दुरात्मनो दैवसंपदः; E. om. दैव and हतक in text; B. has सखे पश्य चन्द्रगुप्तस्य दैवसंपदा सर्व एवोपरताः । सचिन्तम् । सखे दैवसंपदं पश्य &c. as in text. ६ पूर्व. E. ७ विनि G. E. N. B; "भाक् for "हृत् B. and in margin of G. ८ यन्नेषु. B. ९ तस्य R. M; मे नीत्यः for मुझीत्यः B. E. N CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotti Gyaan Rosha

विराधगुप्तः-अमात्य, तथापि खेळ प्रारब्धमपरित्याज्यमेव। पत्र्य।

प्रारभ्येते न खल विश्वभयेन नीचैः प्रारभ्य विश्वविद्वैता विरमन्ति मध्याः। विश्वैः पुनः पुनरेपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धग्रुत्तमगुणा न परित्यजेन्ति॥ १७॥

अपि चै।

किं शेषस्य भरव्यथा न वपुषि क्ष्मां न क्षिपत्येष यत् किं वा नास्ति परिश्रमो दिनपतेरास्ते न यत्रिश्वलः।

कि त्वक्रीकृतमुत्स्जन्कृपणवच्छाँघ्यो जनो लजते निर्व्यूढं प्रतिपन्नवस्तुषु सतामेतद्धि गोत्रत्रतम् ॥ १८॥

राक्ष्मसः संखे, प्रारब्धमपरित्याज्यमिति प्रत्यक्षमेवैतज्जवताम् । ततस्तितः ।

विराधगुसः—ततः प्रभृति चन्द्रंगुप्तशरीरे सहस्रगुणमप्रमत्त्रथा-

इत्यमरः । मौर्यस्य नाशार्थं प्रणीता मन्नीतयः प्रत्युत तस्यैव श्रेयांसि फल्लन्तीति पश्य दैवसंपदं चन्द्रगुप्तस्येति पूर्वेणान्वयः ॥ १६ ॥

कि शेषस्येति । क्रपणवदुत्सृजिन्निति पूर्वेणान्वयः । प्रतिपन्नवस्तुषु अङ्गीकृतवस्तुषु । निर्व्यूढं निर्वाहः भावे क्तः । निर्व्यूढमिति यदेतत्सतां कुछत्रतमित्यर्थः ॥ १७॥

'निर्व्यूढिः प्रतिपन्नवस्तुषु सतामेकं हि गोत्रव्रतम्' इति कचित्पाठः । निर्व्यूढिरूपमेकं मुख्यं गोत्रव्रतमित्यर्थः ॥ १८॥

<sup>9</sup> Om. in R. G. N. B; इति for एव E; for एउय after this N. G. B. have पर्यावमात्यः. २ आर G. ३ निहिता B. ४ सहस्रगुणितैः E. ५ णास्वमिवोद्वहन्ति. G. B. E.N.H. ६ om. E. ७ चार्यो N. ८ निन्यूढिः G. E. H.; निर्वाहः B. N. मैकंहि, for भेतिद्ध G. E. ९ Om. G; B. om. एव; G. om. एतत्; B. E. G. मैकंहि, for भेतिद्ध G. E. ९ Om. G; B. has चाणक्यहत्तकः here and B. read भवतः. १० A. R. om. one ततः. ११ B. has चाणक्यहत्तकः here and B. and N. have भारत्य इति .

णक्यहतकं एभ्य एतदीदृशं भवतीत्यन्विष्य निगृहीतवान्पुरनिवा-सिनो युष्मदीयानाप्तपुरुषान् ।

राक्षसः—(सोद्वेगम्।) कथय कथय के के निगृहीताः। विराधग्रसः—प्रथमं तावत्थपणको जीवसिद्धिः सनिकारं न-गरात्रिवीसितः।

राक्ष्मसः—(स्वगतेम्।)एतावत्सह्यम्। न निष्परिग्रहं स्थान-अंशः पीर्डं यिष्यति । (प्रकाशम्।) वयस्य, कमपराधम्रहिक्य नि-वासितः।

विराधगुप्तः एपं राक्षसप्रयुक्तया विषकन्यया पर्वतेश्वरं व्या-पादितवानिति ।

राक्ष्मसः—(क्षेगतम्।) साधु कौटिल्य साधु।
परिदृतंमयशः पातितमसासु च घातितोर्द्धराज्यहरः।
एकमपि नीतिवीजं बहुफलतामेति यस्य तव।। १९॥

### एकमपि नीतिबीजमिति । इद्मेकं बीजान्वेषणम् ॥ १९॥

9 om. in B. N; इतक om. in M. R. E; G. om. प्रम्य: following and B. has एव for एतत् after एभ्यः; भविष्यतीति for भवतीति P. G. N. B; B. has अन्विष्य twice; कुसुसपुर. B. G. E; R. M. Om. नि after पुर; N. om. all this. २ नन्दामालपु for युक्मदीयानासपु . B; युक्मत्यु . E; G. adds गुप्त after आस and M. reads आर्य° for आस. ३ सावे°. B. E. G; P. om. one कथ्य; M. R. om. both; G. has अथ instead; B. E. वयस्य अथ; नग् for निगु P. & N. has असात्य before this; also B. E. reading आदावेच for प्रथमम्; G. E. om. तावत् which follows. ५ आत्मग B. N; R. E. M. read next word as एतत्तावत्; शक्यं for सहाम् A. M. P. R. G. E.; परिभ्रंशः for 'अंश: B. E. ६ R. M. read पीडयति; M. om. वयस्य; B. N. G. read सखे; E. सखे कथय. ७ Om. G; B. adds एप: after this; E. जीवसिद्धिः. ट दुरात्मा after this B; G. om. या in प्रयुक्तया; N. om. that and reads को for क, and पर्वतकेश्वरम् for पर्वतेश्वरम्; घातित for व्यापादित B. E. N. G. ९ आत्मग E; कुत: after second साधु. G. E. N. 90 (M. K. read स्वसिन् परिहृतमयशः &c. and omit च); स्वसिश्वपह A. P; नृनं परि . E; N. G. om. च; R.reads अपयशः; N. reads स्वीयम् before पाति°; G. om. CC-Grafta Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

(प्रकाशम्।) तैतस्ततः।

विराधगुप्तः — ततश्रन्द्रगुप्तशरीरमिद्रोग्धुमनेन व्यापारिता दारुवमीद्य इति नगरे प्रख्याप्य शकटदासैः श्रूलमारोपितः।

राक्षसः—(सार्क्षम्।) हा सखे, शकटदास, अयुक्तरूपस्तवाय-मीदृशो मृत्युः। अथवा स्वाम्यर्थम्रपरतो न शोच्यस्त्वम्। वयमेवात्र शोच्या ये नन्दकुलविनाशेऽपि जीवितुमिच्छामः।

विराधगुप्तः—अमात्यँ, स्वाम्यर्थ एव साधियतव्य इति प्रयतसे।

राक्षसः—सखे,

असार्भिरम्रमेवार्थमालम्ब्य न जिजीविषाम् । परलोकगतो देवः कृतन्नेनीनुगम्यते ॥ २०॥

केथ्यतामपरस्यापि सुह्रझसनस्य श्रवणे सञ्जोऽसि । विराधग्रसः—एँतदुपलभ्य चन्दनदासेनापवाहितममात्यकल

त्रम्।

राक्षसः - क्रूरस चाणक्यवटोर्विरुद्धमयुक्तमनुष्ठितं तेन ।

<sup>9</sup> M. R. om. one ततः. २ R. has व्यादिता; N. व्यापादिता. ३ After आरोपितः G. ४ सवाष्पम् E; P. A. have हे for हा and E. वयस्य for सखे; B. E. N. G. om. रूप. ५ Om. P; G. reads स्वास्यर्थे उप°; B. N. E. add असि after शोध्यस्त्वम्; G. substitutes it for त्वम्; A. P. om. एव; G. has अनु for अन्न and E. अपि for एवान्न. ६ R. G. read येन; R. om. वि in विनाशे. в. E. G. add नैतदेवम्; B. om. इ-से; G. om. प्र-से; E. has instead न वयं शोच्या इति. ८ असाकममुं. G. B.; भवलम्ब्य जिं B. G. omitting the last म. ९ Before this B. has the following विरा°। अमात्य नैतदेवतम्। असाकमसुमेवार्थमिलादि पुनः पठति. N. agrees, actually giving the whole stanza again with कृतजै: for कृतजै:. E. also agrees reading युष्माभि: for असाभिः; "इदोब्य" P; B. N. have व्यसनशतस्य; A.P. om. स्य; सज्जा वयम् for सजोरिम. B. G. N. १० B. E. N. read तत: before this. A. P. add सौहादीत् after चन्दनदासेन; B. उपरूढसाध्वसेन; N. उपारूढसौहार्देन; E. इढसौहार्देन; G. has सौहार्देन after अपवा°; M. E. insert राक्षस after अमाल. ११ B. E. N. G. have सुखे before this. After बदो: E. has नार्पतम् ; G. नार्पत-्रिमितः B. N. om. अयुक्तम् and B. E. N. G. read चन्दनदासेन for तेन. CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

विराधग्रसः—अमात्य, नन्वयुक्तंतरः सुहद्रोहः । राक्षसः—तेतस्ततः ।

विराधग्रसः—ततो याच्यमानेन न समर्पितममात्यकलत्रं यदा तदातिकुँपितेन चाणक्यबद्धना—

राक्षस:—(सोद्वेगम्।) न खलु व्यापादितः।

विराधगुप्तः—न हि<sup>६</sup>। गृहीतगृहसारः सपुत्रकलत्रो बन्धना-गारे निश्चिप्तः।

राक्ष्यसः—तैर्तिक परितुष्टः कथयसि अपवाहितं राक्षसकलत्र-मिति । नजु वक्तव्यं संयमिर्तः सपुत्रकलत्रो राक्षस इति । (प्रविद्ये ।)

पुरुषः जेदु अमचो। एसो खु सअडदासो पडिआरभूमिं उविद्यों । (क)

राक्षस:-भंद्र, अपि सत्यम्।

(क) जयतु अमात्यः । एष खलु शकटदासः प्रतिहारभूमिमुपस्थितः ।

न खलु व्यापादित इति । एतद्प्यपकारिजनाद्भयमुद्रेगः ।

9 N. E. G. H. om. न्व. २ M. R. om. one ततः ३ "मानेनापि यदा न &c. B; याच्यमानेपि यदा न &c. E; G. agrees with B. omitting यदा; B. N. have अनेन before अमाला. ३ B. E. N. G. read ततः for य—ति. ५ G. has सावेगम्; B. om. it and has स for न. ६ निंह निंह A. P; किंतु after हि E. G; and G. has हत for गृहीत; B. N. read अमाला न खळ ब्यापादितः । किंतु &c.; B. N. E. insert संयम्य after "कळ्त्रः; G. om. नि in निक्षिसः. A.M.P. have सखे before this; G. om. तत् and has तु after किम्; B. N. have ततः किम् and E. has इति after किम्; B. E. N. insert अनेन before राक्षसः. ८ B. G. N. om. मि; E. reads "क्तब्यं गृहीतसेन सपुत्र"; B. G. N. om. पुत्र; R. M. have it after कळ्त्र. ९ E. has किंवा अत्रान्तरे before this; G. ततः पराक्षेपेण; B. N. have पराक्षेपेण after प्रविद्य; जअदु जअदु for जेदु B. N; जयदु जयदु G. E; B. G. have अजो for अमचो after which E. has अमच; B. G. N. अज; सयद for सअद E. १० मूमीअपविद्वो G.; मूमिग्रपहिदो E; मूमिनुवविद्वो P.; मूमिग्रविद्वशे M.; मूमिग्रविद्वो B. N. ११ प्रियंवदक B. C. N. अज; सयद for सअद E. १० मूमीअपविद्वो B. N. ११ प्रियंवदक B.

पुरुषः — किं अलिअं अमचपादेसु विणिवेदेमि । (क) राक्षसः—सखे विराधगुप्त, कथैमेतत्। विराधगुप्तः —अमात्य, सादेतदेवं यतो भूव्यं रक्षति भवित-

च्यता ।

राक्ष्मसः - प्रियंवदक, किंमद्यापि चिरयसि । क्षिप्रं प्रवेशयैनम् । पुरुष:-तथा । (इति निष्कान्तः।)

( प्रविष्टः सिद्धार्थकः शंकटदासर्श्व । )

शकटदासः—(स्वगतम्।) ग्रिकिन् रिवादः

दृष्ट्वा मौर्यमिव प्रतिष्ठितपदं ग्रूलं धरित्र्याः स्थले तल्लक्ष्मीमिव चेतनाप्रम्थिनीं मूर्ज्ञाववद्वैस्रजम्। श्चत्वा खार्म्यंपरोपरौद्रविषमानाघाततूर्यखना-न ध्वस्तं प्रथमाभिघातकठिनं यैत्तनमदीयं मनः ॥ २१॥

(क) किमलीकममात्यपादेषु विनिवेदयामि ।

दृष्ट्वा मौर्यमिति । अत्र वध्यभूमिखातशूलस्य वध्यस्रजश्च मौर्यत-छक्मीदृष्टान्तः मत्सरातिशयजनितासूयाकृतः।जीवकर्मेन्द्रियवृत्तीनां मनो-

१ प्रियंव B. N; B.N. have किम् after अलि°; G. E. om. किम्; M.P. read अलीअम्; E. अलीयम्; G.om. it; R. om. वि in विणि°; B.N. H. read अमचपादो-पजीविणो मन्तिदुं जाणन्ति; E अमचपादोपजीविजनो मन्तेतुं जानादि; G. अमचपा-दोपजीविणो जणाणं अछीअं मन्तिदुं जानन्ति; N. (s) agrees omitting जणाणं and reading ण मन्तिनं जाणन्ति. २ B.N. read किमे. ३ स्या-तो om.B.; यतो om. E. A. M. P. om. एतत्; G. adds हि after यतो; E. B. have खल्ल after रक्षति and G. भवितव्यम् for भव्यम्; B. G. E. N. read रक्षति before भव्यम्. 8 B. N. यद्येवं तर्लि वि°; G. यद्येवं तहि किं विचारयसि; E. यद्येति किं विलम्बयासि; M. has क्षित्रम् after प्रवे°; R. also adding एव before एनम्; G. has समाधा-सय for एनम्; E. has क्षिप्रं प्रवेश्य समाश्वासय माम्, ५ B. N. E. जं अमचो आणवेदित्ति; G. agrees having इति for ति. ६ B. E. N. G. ततः प्रविशति सिद्धार्थकेनानुगम्यमानः शकटदासः. ७ B.N. read हृष्ट्वा आत्मगतम्; E. आत्मग . ट तले G. E. N. B.; स्तने K.; चेतसः प्रमधिनीं H. ९ मूर्श R; व्यप A; उन्मुच्य वश्यस B. G. and N. (s) उन्मुच्य कण्ठस ; E. om. this and next line; ऊढ़ा च वध्यस्रजम् H. १० स्वाम्युपरोध B. G. E. N. H.; °म्यपराध M. R.; साम्यपरोद्धवि P. ११ मन्ये म°. B. G. E. N.

CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection: Digitized By Siddhanta eGangotri Cyaan Kosna

LI A TIMES PETET SAIN YOU

( जपर्श्वतावलोक्य च सहर्षम् । ) अयममात्यराक्षसस्तिष्ठति । य एषः

अक्षीणमक्तिः श्लीणेऽपि नन्दे खाम्यर्थमुँद्रहन् । पृथिन्यां खामिमक्तानां प्रमाणे परमे खितः ॥ २२ ॥ (उपस्टय । ) जयत्वमौत्यः ।

राक्षसः—(विक्रीक्य सहर्षम्।) सखे शकटदास, दिष्टचा कौटिल्यगोचरगतोऽपि त्वं दृष्टोऽसि। तत्परिष्वजस्य माम्। ( शकटदासस्तथा कॅरोति।)

राक्षसः—( चिँरं परिष्वज्य ।) इदमासनमास्यताम् । ( शकटँदासो नाट्येनोपविष्टः । )

राक्षसः संखे शकटदास, अथ कोऽयं मे ईदृशस हृदया-नन्दस्य हेतः।

वृत्त्यधीनतया प्रकृते दर्शनश्रवणबन्धनिक्रयाणां मन एव कर्छ । अतो ध्वंसनिकययेककर्तृत्वात् क्त्वाप्रत्ययः । स्वामिनां नन्दानामपरोपो राज्य-अंशस्त्रद्<u>वद्रौद्रविषमानसङ्गानित्यर्थः</u> । यद्यस्मात्प्रथमाभिघातेन पूर्वानुभू-तानर्थपरंपरासहनेन कठिनमभूत्तसान्न ध्वस्तमित्यन्वयः। 'स्वामिपुरोपरो-धविषमान्' इति कचित्पाठः ॥ २१॥

अक्षीणभक्तिरिति ॥ परमे प्रमाणे प्रथमकोटौ स्थित: ॥ २२ ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

<sup>9</sup> B. E. N. G.have नाट्येन for this and om. च; R. प्रकाशम् before उप'; अयेअ' for अयम' E; स for य. N. (s). २ स्वास्यर्थे धुर्मुद्रहन् E. N. (s) G. (reading थें for थेम्). ३ 'स.' B. N. ४ नाट्येनावलोक्य B. G. E. N.; E. reads सहपंम् before this; P. om. it; G. om. सखे; E. om. दिष्ट्या; N. om को-त्वम्; P. om. गोचर; B. E. G. om. त्वम्; E. substitutes दिष्ट्या ५ G. om. श्व-ति; E. reads उपसपंति for त-ति. ६ G. has हति for चिरम् omitting राक्ष'; B. N. have तम् for चिरम्. ७ शक। यदाज्ञापयसमासः हति ना' B. N; E. agrees omitting हति and G. omitting नाट्येन. ८ om. G; B. N. E. G. have अस्स before मे omitting हृंद्द'; G. om. (?) हृदयस्थानन्दहेतु: E. हृ...

शकटदासः—(सिद्धार्थकं निर्दिश्यं।) अनेन प्रियसुहृदा सिद्धार्थकेन घातकान्विद्राच्य वध्यस्थानादपहृतोऽसि ।

राक्षसः—(सहर्षम्।)भद्र सिद्धार्थक, किं पर्याप्तमिदमस्य प्रियस्य । तथापि गृह्यतास् । (स्वगात्राद्वतार्थं भूषणानि प्रयच्छति ।)

सिद्धार्थकः—(गृहीत्वा पादयोर्निपेस स्वगतम्।) अअं खु अ-जोवदेसो। होतु। तह करिस्सम्। (प्रकाशम्।) अमच, एत्थ पढमपवि-हस्स णित्थ केवि पैरिचिदो जत्थ एदं अमचस्स पसादं णिक्खिविअ निच्चुदो भविस्सम्। ता इच्छामि अहं इमाए मुद्दाए मुद्दिदं अमचस्स एच्वे भण्डाआरे ठाविदुम्। जदा मे पओअणं तदा गेहिस्सम्। (क)

(क) अयं खलु आर्योपदेशः। मवतु। तथा करिष्यामि, अमात्य, अत्र प्रथमप्रविष्टस्य नास्ति कोऽपि परिचितः यत्रेमममात्यस्य प्रसादं निक्षिप्य

आर्योपदेश इति । तस्माच सुहृत्प्राणपरिरक्षणपरितुष्टादित्यादिः कर्णे एवमेवेति अतः पूर्वोक्त आर्योपदेश इत्यर्थः । इदमपरं बीजान्वेषणम् ।

१ सि-इय om. G; for next word B. N. read अमास्य. २ अपवाहितोसि B. ३ कासमपर्या° B. G. E. N. H.; G. om. इद्रम्. ४ B. G. N. have इति before this. ५ G. reads प्रणिप्त and om. all from स्व to शम; E. om. from पा° to कोवि.; B. E. N. G. एदं खु for अअं खु; A. P. M. read अज्ञोपदे°. इ ंदेसेण कारे B. E. N. G.; करिस्से R.; अत्य for एत्य M; B. N. E. G. add मे after this; for next word M. reads पुढमंप .; A. has °प्पवि ; B. पढमप्र । R. पुडमप्र°. ७ कोपि P.; येत्थ for जस्य P.; जहिम् B. E; M. R. om. next word, G. reads एणम्; A. P. इमम्; G. om. स्स in असचस्स; B. P. N. G. read प्यसाद; E. पसायम्; 'निखपिअ G.; 'विय E; P. reads next word as णिअणिविदो; A. णिउदो; M. णिड्यु ; for भविस्सम् G. reads हुवि ; M. हवि . ८ इच्छोमि A. P; इच्छामि R.; G. A. P. om. next word and N. G. read एदाए for इमाए; मुहिआए for मुहाए G. B; A. P. read next word as मुहिदुम्, G. as मुद्दिअम्. ९ जोव्व B; जोव्व G. E. om; B. reads next word भाण्डागारे; P. भाण्डाआरे; E. भाण्डायारे; णिक्खिवदुम् for ठाविदुं B.; 'पिदुम् G; विणिक्ख' N.; निरिकावि E. (?) प्दिणा before अपोअणं B. N.; प्दाणम् G; E. reads पयो-जणम्; N. reads हविस्सदि; B. E. G. भविस्स° before तदा; गहिस्सं° R.; गेहि° E.; गिह्निहस्साम् P. for गेह्निस्सं; from ता इच्छा° to गेह्नि° om. in M., but the corresponding chhâyâ is given.

CC-O Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

राक्षसः—मद्र, की दोषः। शकटदास, एवं क्रियताम्। शकटदासैः—यदाज्ञापयत्यमात्यः। ( सुद्रां विछोक्य जना-न्तिकम्।) अमात्य, भवनामाङ्कितेयं सुद्रा।

राक्षसः—(विक्षोक्यात्मगतम्।) सत्यं नगरानिष्कामतो मम् हस्ताद्वाह्मण्या उत्कण्ठाविनोदींर्थं गृहीता। तत्कथमस्य हस्तम्रुपा-गता। (प्रकाशम्।) मद्र सिद्धार्थक, क्रुतस्त्वयेयमधिगता।

सिद्धार्थकः—अत्थि कुसुमपुरे मणिआरसेही चन्दनदासो णाम । तस्स गेहदुआरपर्डिंसरे पडिदा मए आसादिदा । (ख)

निर्वृतो भवामि । तसादिच्छाम्यहमेतया सुद्रया सुद्रितममात्यसैव भाण्डागारे स्थापयितुम् । यदा मे प्रयोजनं तदा प्रहीष्यामि ।

(ख) अस्ति कुसुमपुरे मणिकारश्रेष्ठी चन्दनदासो नाम । तस्य गेहद्वारपरि-सरे पतिता मया आसादिता ।

प्रहीष्यामीति भवतोऽतिसंघानार्थे यदा कटकान्निर्गमिष्यामि तदा प्रहीष्यामीति कुटिलो गूढाशयः।

श्र B. N. have सबतु before this; N. (s) has भारः for दोषः; P. E. om. शकरं. २ before this E. has सिद्धा। जं अमचा आणवेदिति तथा करोति and om. य-त्यः; A. has यथा for यदाः; G. has आयुक्तान् for अमात्यः; and B. and N. इति after it. G. has वि before मुद्राम् and N. and E. om. ज-म् and भवत् after अमात्यः ३ वि-म् om. G; B. N. have सविपादं सवितकंमात्म after विकोक्य.-B. N. read कष्टम् for सत्यम् which follows. ३ After सत्यम् in B. G. E; N. G. E. prefix असत् to it; B. N. मत्; G. also adds गृहिण्या after मम and om. ब्राह्मण्याः; G. om. तत् and inserts पुनः after कथम्; B. E. N. read उपगता for उपागता. ५ B. G. E. N. have अमात्य before this; G. om. this; B. N. read "पुरणिवासी for "पुरे in next word; E. मणयारं; P. सेटी; G. सेट्टि; R. and P. have चन्दण in next word. ६ दुवारं P. A.; परिसरे R. M; दुआरे मूमिए B. N; दुवारे भूमिए G; घरदुवरे पहिया समासाह्या. E; for पहिदा A. P. read पहिता; M. पतिता; for मए P. मये

राक्षसः-युज्यते।

सिद्धार्थक:-अमच, एत्य किं जुजइ। (क)

राक्षसः—भद्र, येन्महाधनानां गृहे पतितस्यैवंविधस्योपलब्धि-रिति ।

दाकटदासः सेखे सिद्धार्थक, अमात्यनामाङ्कितेयं मुद्रा। त-दितो बहुतरेणार्थेन भवन्तममात्यस्तोषंयिष्यति। दीयतामेषा।

सिद्धार्थकः—अञ्ज णं पसादो ऐसो जं इमाए मुद्दाए अमचो पैरिग्गहं करेदि। (इति मुद्रामर्पयति।) (ख)

राक्ष्मसः संखे शकटदास, अनयैव मुद्रया खाधिकारे व्यव-

(क) अमात्य, अत्र किं युज्यते ।

( ख ) आर्य, ननु प्रसाद एवः यदसा सुद्राया अमात्यः परिप्रहं करोतीति ।

किमत्र युज्यत इति मुद्राया: खकीयत्विति ह्वोऽनेन क्रियत इति जानन्न-प्यजानन्निव पृच्छति । भद्र, यदिति । असाद्वृह्जनस्तत्र वर्तत इत्यस्यार्थस्य गोपनार्थमियमुक्तिः ।

तदितो वहुतरेणेति । इतो मुद्रामूल्याद्प्यधिकतरेणेत्यर्थः । परिम्रहमित्यादि । यदर्थमियमानीता तत्सिद्धमित्यर्थो गूढः ।

<sup>9</sup> before प्रथ B. E. N; G. om एत्य; B. N. G. read जुजादि. २ B. N. read यतो for यत्; G. om. it; for गृहे G. E. read गृहद्वारि; B. N. द्वारि. ३ भद्र R. M. E; जिद्र for तदितो G. ३ B. N. have तत् after this and B. G. E. N. मुद्रा at the end of the speech. ५ एसो मे परितोपो B. N. E.; G. agrees adding णम् before प्सो and reading तोसो, and जे for जम् after this; before इमाप B. E. N; P. reads पृष्टि in next word. ६ B. E. N. read परिवाहप्यसाद करोदित्त and om. इति; B. E. N. G. read मुद्रां समर्प-

शकटदासः - यदाज्ञापयत्यमात्यः।

सिद्धार्थकः अमच, विण्णविमि। (क)

राक्षसः — ब्रुहि विश्रव्धम्।

सिद्धार्थकः जाणाँदि एव्व अमचो जह चाणकवडकस्स वि-प्पिअं कदुअ णत्थि पुणो पाडिलिउत्ते पवेसो ति इच्छामि अहं अ-मचचलणे एव सुस्स्रसिँदुम्। (ख)

राक्षसः भद्रँ, प्रियं नः । किंतु त्वद्भिप्रायापरिज्ञानान्तरि-तोऽयमसदतुनयः । तदेवं क्रियताम् ।

सिद्धार्थकः—( सहर्षम् । )अनुगिहिंदीक्षि । (ग)

(क) अमात्य, विज्ञापयामि।

(ख) जानात्येवामात्यो यथा चाणक्यवदुकस विप्रियं कृत्वा नास्ति पुनः पाटिलपुत्रे प्रवेश इति इच्छाम्यहं अमात्यस चरणावेव शुश्रूषितुम्।

(ग) अनुगृहीतोऽसि।

त्वद्भिप्राय इति। त्वद्भिप्रायापरिज्ञानेनान्तरितो विल्लिन्बतःपूर्वमेवा-सामिरेवं भवाननुनेय इत्यर्थः।

राक्षसः - शंकटदास, विश्वामय सिद्धार्थकम् । द्याकटदासः - तथा । (इति सिद्धार्थकेन सह निष्कान्तः।) राक्षसः - सखे विराधगुप्त, वर्णय वैत्तशेषम्। अपि क्षमन्तेऽसदु-पजापं चन्द्रगुप्तप्रकृतयः।

विराधग्रमः—अमात्य, वाढं क्षमन्ते यथाप्रकाशमनुगच्छन्त्येव। राक्षसः—सखे, किं तत्र प्रकाशम्।

विराधगुप्तः अमात्य, इदं तत्र प्रैकाशम्। मलयकेतोरपृक्रमणा-त्प्रभृति कुपितश्चन्द्रगुप्तश्चाणक्यस्योपरीर्ति चाणक्योऽप्यतिजितका-शितयासहमानश्चन्द्रगुप्तं तैस्तैराज्ञाभङ्गेश्चन्द्रगुप्तस्य चेतःपीडाग्रुपचि-नोति। ईत्थमपि ममानुभवः।

अनुगच्छन्सेवेति। चन्द्रगुप्तप्रकृतयः भद्रभटाद्यः मलयकेत्पेक्षणात्क-तन्नश्चाणक्यबद्धने विश्वसनीय इस्रेवमस्मदुपजापं यथाप्रकाशमनुगच्छ-न्स्येव। अत्राप्यागन्तुमुखुञ्जत एवेति भावः। वक्ष्यति चैतत्पञ्चमेऽद्वे प्राक्परिगृहीतोपजापैरित्यादि।

१ सखे before this B. N.; गच्छ after this E. which has एनम् for सि—म्. २ यदाज्ञापयत्यमात्य इति B. E. N. G. ३ वर्णयेदानीं कुसुमपुरवृत्तान्तर्शे. E. B. N. (r); G. has वृत्तान्त for वृत्त; P. has शेपवृत्तम्; N. (s) agrees with B. omitting कुसुमपुर; कुसुमपुरनिवासिनो B. E. N. (r) after क्षमन्ते. १ प्रकृतिस्था अमात्यादयः for प्रकृत् E. प. नचु before this B. E. N. G; यथा om. in N. (s) G; यथाप्रधानम् B. N. (r); यथाप्रकारम् R; for अनुगे E. has आगे and G. अवगम्यते. ६ P. has तत् for तत्र; B. has कारणम् for प्रवे, G. also has it in margin scoring off प्रवे in text. ७ G. om. तत्र before this, and A. P. om. अमात्य at the beginning of the speech; B. has कारणम् for प्र, A. M. P. read यत् after this. ८ R. has चाणक्यो-परीति; N. (r) B. पीडितअन्द्रगुसेन चाणक्य इति; G. agrees reading कुपित for पीडित; N. (s) कुपितअन्द्रगुसेना चाणक्य इति; G. agrees reading कुपित for पीडित; N. (s) कुपितअन्द्रगुसेशाणक्यस्य; E. agrees and adds इति at the end; B. and E. om. अति further on. ६. G. om. स-सम्; N. (s) B. om. च-सम्; E. ditto adding अतिजितेन्द्रयत्या before जिते; N. (r) om. सहमानः; and reads चन्द्रगुसस्य omitting चन्य further on; आकार for आज्ञा N. (r); N. (r) वित्तपीडामवचि ; B. N. (s) चेतसः प्रहासुप ; E. om. all from चेतः to end. १० B. N. G. read अयम् for इत्यम्; P. has इत्ययम्. CC-O. Peps Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

राक्षसः—(सहर्षम्।) सेखे विराधगुप्त, गच्छ त्वमनेनैवाहितु-ण्डिकच्छबना पुनः कुसुमपुरम्। तत्र मे प्रियसहद्वैतालिकच्यजनः स्तनकैलग्नो नाम प्रतिवसति। स त्वया मद्रचनाद्वाच्यः यथा चाण-क्येन कियमाणेष्वाज्ञामङ्गेषु चन्द्रगुप्तः समुत्तेजनसमर्थैः श्लोकै-रुपश्लोकयितव्यः। कार्य चातिनिभृतं करभकहस्तेन संदेष्टव्यमिति।

विराधगुप्तः यदाज्ञापयत्यमात्यः । (इति निष्कान्तः ।)

पुरुष:—(प्रविषय।) अमच, एसो खु सअडदासो विण्णवेदि एदे खुँ तिण्णि अलंकारसंजोआ विकीअन्दि । ता पचक्खीकरेदु अ-मचो। (क)

(क) अमात्य, एष खल्ल शकटदासो विज्ञापयित एते खल्ल त्रयोऽलंकारसंयोगा विक्रीयन्ते । तसात्प्रत्यक्षीकरोत्वमात्य इति ।

ममानुभव इति । इत्थं तत्रखवृत्तं मयानुभूयैवागतमित्यर्थः । इदमि वीजान्वेषणम् ॥

अलंकारसंयोगा इति । अलंकारसंयोगाः सम्यग्घटिताः अलंकारा इत्यर्थः । इदमपि वीजान्वेषणम् ।

१. E. has before this प्रियं नः; G. om. गच्छ; B.N. have तद्भच्छ; B.N.G. om. एव; A. M. read एतेन for अनेन. २ om. A. P. B; E. N. add एव after झु-मू; G. adds एव वज; G. has स before तत्र; B. N. G. have हि after it; E. om. मे and B. E. N. G. om. प्रिय; व्यञ्जनकस्तनक P. ३ B.E.N. have 'क्छसो; यंथा' om. G. ४ आ' for प्वा' N. (8); सत्या' G. Both om. gin मङ्गेषु; B. E. N. G. add त्वया after चन्द्रगु' in next word. B. N. have ह्ये: for समर्थे:; G. om. it. ५ B. N. add इति here; G. om. अति; E. reads चातिनवृत्तम्; G. E. om. न in next word. ६ जयदु २ आमचो E.; जयदु २ आजो G.; जअदु जअदु अम'. B.; जअदु जअदु अजो N.; B. E. N. G. om. एसो खु; E. reads सगढ'. ७ om. G; विसेसा for संजोशा B.; संजोडा G.; योडिया E. which has तिचि after this omitting तिष्णि before; B. A. N. in next word read 'क्कोअन्ति; 'क्कोयन्ति E.; क्कियन्ति G; P. has जा for ता before

राक्षसः—( विलोक्षेय।) अहो महार्हाण्यामरणानि । भद्र, उच्य-तामसद्वचनाच्छकटदासः परितोष्य विकेतारं गृह्यतामिति ।

पुरुष:-तथौ । इति निष्कान्तः।)

राक्षसः — याँवद्हमपि कुसुमपुराय करमकं प्रेषयामि। (जत्थाँय।) अपि नाम दुरात्मनश्राणक्याचनद्रगुप्तो भिद्येत। अथवा सिद्धमेव नः समीहितं पश्यामि । कुतः ।

मौर्यस्तेजसि सर्वभूतलभुजामाज्ञापको वर्तते

चाणक्योऽपि मदाश्रयादयमभूद्राजेति जातसयः। राज्यप्राप्तिकृतार्थमेकम्परं तीणप्रतिज्ञार्णवं क्रार्थिकार्थिक

सौहाद्दिकतकुत्यतैव नियतं लब्धान्तरा भेत्यति ॥ २२ ॥

(इति निष्कान्ताः स्वैं।) अन्ति हो । अपनि । इति द्वितीयोऽङ्कः।

चन्द्रगुप्तो भिद्येतेति । ततःप्रभृति चन्द्रगुप्तशरीरे सहस्रगुणमप्रमत्त-श्चाणक्य इति श्रुत्वा तद्वधोपाये निराशः सन्राक्षसः 'आशा वलवती राजन् शल्यो जेष्यति पाण्डवान्' इति न्यायेन अतःपरं स्तनकलशद्वारा मौर्यचाणक्ययोर्मिथो विरोधेन स्वष्टसिद्धिं समाशंसते—अपि नामेति ॥

मौर्यस्तेजसीति । राजप्रास्या प्रतिज्ञार्णवतरणेन च छन्धान्तरा प्राप्ताव-सरा कृतकृत्यतैव उभौ सौहार्दाद्वेत्स्यति उभयोः सौहार्द् विघटयिष्यती-त्यर्थः । उभौ कृतकृत्यतया परस्परं निरपेक्षौ सन्तौ केनचिन्निमित्तेन विरोधे सति पुनर्न संधास्येते इति भावः । इत्थं पताकाप्राप्त्याशानुगुण्येन गर्भसंधेर्द्वाद्शाङ्गानि निरूपितानि गर्भसंधिक्ष समाप्तः ॥ २२ ॥

इति ज्यम्बकयज्वप्रभुवर्याश्रितदुण्ढिराजन्यासयज्वविरचिते सुद्रा-राक्षसनाटकन्याख्याने द्वितीयोङ्कः समाप्तः ॥

## मुद्राराक्षसम्।

# तृतीयोऽङ्कः।

(ततः प्रविश्वति कश्चकी।)

कश्चकी:-(सनिवेंदैम्।)

रूपादीन्विषयाशिरूप्य करणैर्येरात्मलाभस्त्वया लब्धस्तेष्वपि चक्षुरादिषु हैताः खार्थावबोधिक्रयाः । अङ्गानि प्रसमं त्यजन्ति पदुतामाज्ञाविधेयानि ते<sup>\*</sup> न्यस्तं मूर्शि पदं तवैवे जरया तृष्णे मुधा ताम्यसि ॥ १॥

अथ राक्षसामिल्ण्यमाणचाणक्यचन्द्रगुप्तिवरोधकथनार्थं विमर्शसंधि-रारभ्यते। तृतीयचतुर्थावङ्कौ विमर्शसंधि: ॥ 'गर्भसंधौ प्रसिद्धस्य वीजार्थ-स्थावमर्शनम्। हेतुना येन केनापि विमर्शः संधिरुच्यते ॥' इति लक्षणात्। गर्भसंधौ प्रसिद्धस्य मुहुरन्विष्टस्य चाणक्यनीतिरूपस्य बीजस्य कौमुदीम-होत्सवप्रतिषेधादिना प्रकरीनाभ्र्याल्पया कथ्या चावमर्शनात् अनुसंधा-नात् नियताप्तिप्रकर्योः संवन्धस्य चात्र सत्त्वात्। तृतीयेऽङ्के नियताप्तिः॥ चतुर्थेऽङ्के राक्षसचारसंवादरूपा कथाप्रकरी वर्ण्यते॥ नियताप्तिप्रकर्यानु-गुण्येनास्य संधेस्त्रयोदशाङ्गानि॥ 'तत्रापवादसंफेटौ विद्ववद्ववशक्तयः। गुतिः प्रसङ्गद्यलनं व्यवसायो विरोधनम्। प्ररोचना विचलनमादानं च त्रयोदश्॥'

रूपादीति । यैश्रक्षुरादिभी रूपादिषु विषयेषु गृह्यमाणेषु तत्तद्विषये चृष्णा अभिवर्धते तानीन्द्रियाणि विकलानि सन्ति विषयात्र गृह्यन्ति ।

<sup>9</sup> Om. B. E. N. G. H. २ स्तया P. ३ A. P. om. visarga here and after किया:; M. R. read °बोधा:; N. (s) reads रोध for बोध. ४ B. E. N. G. H. मे. ५ तथैव N. (r); माद्यसि for ताम्यसि B; सोतासि E Gangotri Gyaan Kosha

(परिक्रम्याकाशे।) मो भोः सुगाङ्गप्रासादाधिकृताः पुरुषाः सुगुहीतंनामा देवश्चन्द्रगुप्तो वः समाज्ञापयति—'प्रवृत्तकौ सुदीमहोत्सवरमणीयं कुसुमपुरमवलोकियतिमिच्छामि। तत्सं स्क्रियन्तामसादर्शनयोग्याः सुगाङ्गप्रासादोपरिभूमयः' इति। (प्रनराकाशे।) किं ब्र्थ
'आर्य, किमविदित एवायं देवसँ कौ सुदीमहोत्सवप्रतिषेधः' इति।
औः दैवोपहताः, किमनेन वः सद्यःप्राणहरेण कथोपोद्धातेन।
शीघ्रमिदानीम्

आलिङ्गन्तु गृहीर्तं घूपसुरमीन्स्तम्भानिपनद्धस्रजः
संपूर्णेन्दुमयूखसंहतिरुचां सचामराणां श्रियः।
सिंहाङ्कासनधारणाच सुचिरं संजातमूच्छीमिव
क्षिप्रं चन्दनवारिणा संकुसुमः सेकोऽनुगृह्वातु गाम्।। २॥

यौवने तृष्णावशात् हस्तपादादीन्यङ्गानि स्विक्रयायां व्यापृतान्यासन् तान्यपि संप्रति जरया पृदुतां स्वकार्यक्षमतां त्यजन्तीति जरया क्रिय-माणं स्वाङ्गवैकल्यं तृष्णायामुपचर्यते न्यस्तं मूर्ष्ट्रि पदं तवेति । अथापि तृष्णया मुघा ताम्यामीति भावः । कञ्जुकिनिर्वेदो नाटके वर्णनीय इति संप्रदायविदः ॥ १॥

अविदित एवायमिति । अयं चाणक्येन क्रियमाण इत्यर्थः ॥ अयं वीजस्य चाणक्यनीतेरवमर्शनम् ।

आलिङ्गन्त्वित । अत्र चामराणां श्रियः स्तम्भानालिङ्गन्तु इत्युक्त्या

१ नामधेयः. R; A. P. have एव before यु°; B. N. read यथा before प्रवृत्तः; °त्सवम् M. २ °मणीयतरम् B. E. N. G.; तिरुक्त ° B. E. N. G; R. M. om. असावयाः. ३ °दस्यो ° for °दो °B. E. N.; G. has °दस्योपरितनः; तिर्क चिरयन्ति भवन्तः before पुन ° B. N. G.; B. E. N. G. om. पुनः; B. N. G. add आकण्ये after आकाशे; E. has आयोः before किस्; and G. and E. for न्यूथ read कथयन्ति भवन्तः; G. inserts इदम् after किम्. ४ B. E. N. G. add चन्द्रगुतस्य after देवस्य. ५ E. has कञ्जको before this; A. P. have इतकाः for हताः in next word. सद्यः om. in B. E. N. G; M. R. om. वः and G. has एव for it; E. has सद्यः before किस्; R. M. read प्राणापहारेण; B. E. N. (r) R. om. °पो °; E. has कथायातेन. H. has कथोद्वातेन. ६ R. has अनवद्य for गृहीतः प्राः E. has कथायातेन. H. has कथोद्वातेन. ६ R. has अनवद्य for गृहीतः अस्ति। अस्ति क्षेत्राः M. has कथोद्वातेन. ६ R. has अनवद्य for गृहीतः स्ट. M. किस्कः M. has कथोद्वातेन. ६ R. has अनवद्य for गृहीतः स्ट. M. किस्कः M. has कथोद्वातेन. ६ R. has अनवद्य for गृहीतः स्ट. M. किस्कः M. has कथोद्वातेन. ६ R. has अनवद्य for गृहीतः स्ट. M. किस्कः M. has कथोद्वातेन. हे R. has अनवद्य for गृहीतः स्ट. M. किस्कः M. has कथोद्वातेन. हे R. has अनवद्य for अस्ति P. has कथोद्वातेन. हे R. has अनवद्य for गृहीतः स्ट. M. किस्कः M. M. has कथोद्वातेन. हे R. has अनवद्य for गृहीतः स्ट. M. किस्कः M. M. has कथोद्वातेन. हे R. has अनवद्य for गृहीतः स्ट. M. क्षा स्ट. M. has कथोद्वातेन हे R. has अनवद्य for गृहीतः स्ट. M. क्षा स्ट. M. has कथोद्वाते स्ट. M. क्षा स्ट. M. has कथोद्वाते स्ट. M. कथा स्ट. M. M. has कथोद्वाते स्ट. M. कथा स्ट. M. लेक स्ट. M. ल

कि ब्र्थ-'आर्य, इदमनुष्टीयते देवस्य शासनंप्' इति । भद्राः, त्वरध्वम् । अयमागत एव देवश्चन्द्रगुप्तः । य एपः

पुर्व सुविश्रब्धेरङ्गेः पथिषु विषमेष्वप्यचलता किं धुर्येणोढा गुरुरिप भ्रुवो यास्य गुरुणा । धुरं तामेवोचैनववयसि वोढं व्यवसितो

garang-

मनस्वी दम्यत्वात्स्खलति च नै दुःखं वहति च ॥ ३॥

(नेपॅथ्ये।)

इत इतो देवः।

(ततः प्रविशति राजा प्रतीहारी च।)

राजा—( र्वंगतम् । ) राज्यं हि नाम राजधर्मानुवृत्तिपरस

चृपतेर्महदप्रीतिस्थानम् । कुँतः ।

कामिनामुपभोगः परिस्फुरतीति समासोक्तिरछंकारः । अतिगौरवशालि र राजसिंहासनं सुगाङ्गभूमौ तिष्ठतीति तद्धारणात्संजातमूच्छीमिवेति वस्तू-र (१ स्प्रेक्षा ॥ २ ॥

सुविश्रव्धेरिति । सुविश्रव्धेर्द्धेः सुप्रयुक्ततया कार्यक्षमेश्राङ्गेरवयवैः इस्वाम्यमात्यादिभिश्च विषमेषु गहनेषु पथिषु मार्गेषु राजतन्नेषु चाचलता अस्खलता धुर्येण राज्यभारनिर्वहणक्षमेणास्य गुरुणा तातेन या भुवो पश्चिरमृदेयन्वयः। द्रम्यत्वादनतिप्रौढत्वात्स्खलति किंचित्खिद्यते मनिखन् ति त्वादुत्साहवत्त्वादुःखं च न वहति ॥ ३ ॥

इत इत इति ।। इयं चूलिका । अन्तर्जवनिकान्तस्थैश्र्यूलिकार्थस्य सूच-

🏄 🏄 नेति छक्षणात्।

#### अप्रीतिस्थानं क्वेशावहमित्यर्थः ॥

9 B. has आकाशे। किं कथयन्ति भवन्तः एते त्वरामह इति; N. agrees; G. adds अत्वा before आकाशे; E. substitutes अत्वा for आकाशे and adds कञ्चकी after इति. २ त्वर twice in G. E.; B. N. G. om. देवः; R. M. read सः for यः. ३ E. has वधुः for भुवः; A. om. भुवः. ४ नच B. N. G. P.; for वहति च G. has न सहते. H. has स्वलति न न दुःखं वहति च. ५ G. has कञ्चकी for this; N. (a) इद इदो देवः for what follows and M. ततस्ततः ६ आस्मा G. E.; राज्य for राज in राजध G; M. has वृत्तस्य for वृ—स्य; B. N. H. have तन्त्व after पर; Om. नुपते R; E. has नरप ; B. N. CC-bavet, भूष अवस्ति। बिका श्रिका श्रिष्टा कि Nigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

तृतीयोऽङ्गः।
नियुङ्ग्ने
परार्थानुष्ठाने रहयति नृपं स्वार्थपरता
परित्यक्तस्वार्थी नियतमयथार्थः वि

र दिना शब्द वातरे व स भवति शितेः।

परित्यक्तस्वार्थी नियतमयथार्थः क्षितिपतिः। व परार्थश्चेत्स्वार्थोदभिमतत्तरो हन्त परवान् जातः।

परायत्तः प्रीतेः कथमिव रसं वेत्तिं पुरुषः ॥ ४ ॥ न दि अम्बात परवन्तः कर्नुमातम् अभागीति कारियरमः। अपि च । दुराराध्या हि राजलक्ष्मीरात्मवद्भिरिप राजभिः।

कुतः।

तीक्ष्णादुद्विजते मृदौ परिभवर्त्रांसाम्न संतिष्ठते

मूर्खे द्वेष्टि न गच्छति प्रणयितामत्यन्तविद्वत्स्विष । न्य उम्बर्धाः

ग्रूरेभ्योऽप्यधिकं विभेत्युपहसत्येकान्तभीरूनहो

श्रीर्लब्धप्रसरेव वेशेवनिता दुःखोपचर्या भृशम् ॥ ५॥

दुष्यि नरा

परार्थानुष्ठान इति । परार्थानुष्ठाने धर्मतः षष्ठांशदानादिप्रकृतिकार्य-परतन्नत्वे खार्थपरता खच्छन्द्विहारादिविषयभोगः नृपं रहयति त्यजति। परित्यक्तस्वार्थः राजा नियतमयथार्थः क्षितिपतिः ईदृशस्य राजत्वम-यथार्थं निष्फळं स्वसुखोपभोगाभावादित्यर्थः । अथापि राजधर्मतया स्वार्थं विहाय प्रजार्थं एवानुष्टेय इति चेदाप्रहस्तदा राजा पराधीनो जातः । पराधीनस्य सृत्यादेः सौख्यलेशः कुत्रापि नास्तीति लोकानुभव-सिद्धमिति भावः ॥ ४॥

आत्मवद्गिरिति । समाहितचित्तैरित्यर्थः ॥

तीक्ष्णादिति। मृदौ परिभवत्रासान्मृदौ स्थितां मामन्यो बल्वान्पराभ-विष्यतीति तत्र सम्यङ्गतिष्ठति। 'समवप्रविभ्यः स्थः' इति तङ्। लब्धप्रसरा कामुकवशीकरणेत लब्धप्रागलभ्या वेशविततेव श्रीर्दुराराध्येत्यर्थः ॥ ५॥

अन्यच । कृतककलहं कृत्वा खतत्रेण किंचित्कालान्तरं व्यव-हत्तेव्यमित्यायदिशेः । स च कथमपि मया पातकमिवाभ्युपगतः । अथ वा शक्वदार्योपदेशसंस्क्रियमाणमतयः सदैव खतत्रा व-यम् । कृतः । क्ली

इह विरैंचयन्साध्वीं शिष्यः क्रियां न निवार्यते । त्यजित तु यदा मार्ग मोहात्तदा गुरुरङ्कशः। विनयरुचयस्तसात्सन्तः सदैव निरङ्कशः। प्रतरमतः स्वातंत्र्येभ्यो वयं हि पराञ्ज्याः।। ६॥

आर्योपदेश इति । आर्योपदेशेन संस्क्रियमाणमतयः शिक्ष्यमाणा इत्यर्थः ॥

इह विरचयन्निति। साध्वाचारः शिष्यः गुरुभिनं नियम्यते अपि त्वनुमोद्यते। त्यक्तसन्मार्गस्य गुरुरङ्कुशः शिक्षकः। विनये गुरुकृतशिक्षणे
सन्तः
रान्तिः सदाचारास्तु सदा निरङ्कुशः स्वतन्ना एव वयम्।। हिशव्दस्त्वर्थ
उक्तवैछक्षण्यद्योतकः। एवं स्वातन्वये सिद्धेऽपि वयं त्वत एभ्यः। पश्चम्यास्तसिछ्। उक्तविधेभ्यः कंचित्काछं स्वातन्वयेण व्यवहर्तव्यमित्यादिष्टेभ्यः
स्वातन्त्रयेभ्यः परतरमत्यन्तपराङ्मुखाः सर्वथा ईदृशं स्वातन्त्रयं नेच्छामः।
किंचित्कार्यानुरोधात्त्वार्यादेशेनेदं स्वातन्त्रयमात्मन्यध्यस्य स्वतन्त्रवद्यवहराम इति भावः। यद्वा आर्यानुरोधादिदं स्वातन्त्रयं कथंचिद्भ्युपगतम्।
अतः परतरं अत उत्तरे काछे। 'काछाध्वनोरत्यन्तसंयोगे द्वितीया'।स्वातन्त्रयेभ्यो वयं पराङ्मुखाः अतः परं कदापि स्वातन्त्रयं नेच्छामः। आर्याधीना एव सर्वदा वर्तामहे इति भावः॥ ६॥

श अन्यस वा (?) G; M. R. om. कृत्वा; P. om. क in कृतक and has स्वातन्त्र्येण for स्व-ण; B. E. N. read च त्वया, G. त्वया, before किंचित्; B. N. read कंचित्कालम्; after this R. has त्वया. २ "त्यायोपदेश: B. H.; "त्याचार्या-देश: G; N. (s) has after this स च कथं कथमपि मया महापातकवद्भ्युपगतः; E. agrees with text having only अनुगतः for अभ्युप. ३ मनसः N. (s); B. N. read सदैवास्व. ४ हि for वि B. R; om. in M; विचार्यते for निवार्यते N. (s). ५ यथा M; G. has हि before तु. ६ पदमपि यतः E.; पदमपि यतः

(प्रैकाशम्।) आर्य वैहीनरे, सुगाङ्गमार्गमादेशय । कश्चकी—इत इतो देवः। (नाट्येन परिक्रम्य।) अयं सुगाङ्ग-प्रासादः। शनैरारोहतु देवः।

राजा-(नाट्येनारु दिशोऽवलोक्य।) अही शरत्समयसंभृत-

शोभानां दिशामतिर्रमणीयता । कुतः।

श्वनैः इयानीभूताः सितजलधरच्छेदपुलिनाः समन्तादाकीणीः कलविरुतिभिः सारसकुलैः।

निभक्तः स्यन्दन्ते सरित इव दीर्घा दश दिशः॥ ७॥

#### अपि च।

श्नैरिति । श्नैः क्रमेण श्यानीभूताः क्षशीभूताः । संयोगादेरातो-धातीर्यण्वत इति श्यायतेर्निष्ठानत्वम् । विरल्पतया प्रतीयमाना दिशः सरितश्च नभस्तः वियत्तः श्रावणमासाच । 'नभाः श्रावणिकश्च सः' इस्रमरः । स्मन्दन्ते निःसृता इव दृश्यन्ते । प्राष्ट्रिषि दिशः सरितश्च घना-वृततया सर्वत उत्कूलसिल्लाष्ट्रततया च विविक्तत्वेन न गृद्धन्ते शरिद तु विरलाः स्फुटं प्रतीयन्ते इति भावः । अत्र शरिद दिशां सरितां च वर्ण्यत्वादिवशब्दमावत्ये दिशः सरित इव सरितश्च दिश इवेति च परस्पर-मुपमानोपमेयभावः । सितजलधरच्छेदपुलिनाः विकचनश्चत्रकुमुदैरित्यत्र चोपमितसमासः । एवं च 'पर्यायेण द्वयोसाचेदुपमेयोपमा मता' इत्युप-मेयोपमालंकारः । धर्मोऽर्थ इव पूर्णश्रीरर्थो धर्म इव त्वयीति अत्र पूर्णश्री-

<sup>9</sup> Om. R.; प्रासाद before मार्ग B. E. N. G; M. R. read आदर्शय for आदेशय; G. E. om. मार्ग. २ Before this B. N. have राजा परिकामित and for नाट्येन they have क्झुकी; E. om. नाट्येन and after परिक्र has कझ । देव; G. E. have शनै: twice, G. has अपरोद्धमहत्त्वार्यः; B. N. आरोद्धमहत्त्वारं; E. agrees having देव: for आर्थः. ३ "नावरुद्ध G.; G. and E. add च after "लोक्य further on. संप्रति before शरस्त G.; N. (s) om. संभृतः for स-भृतः G. has समागमसमागतं and शोभां after that. After शोभां G. N. read विभ्रतीनामः B. E. read शोभाविभृतीनामः ४ दिशामितिरमणीया P.; "मितरामणीयकम् G; N. substitutes for कृतः and E. adds after it संप्रति हि. प्रशानता B. N.; शान्ती G.; इयामी P; E. has शान्ताकृता; E. has भू before

भूतिकुद्धानां शास्तरणा

अपामुद्धतानां निजमुपदिशन्त्यां स्थितिपदं देघत्या शालीनामवनितमुदारे सित फले।
मयूराणामुमं विषमिव हरन्त्या मैदमहो
कृतः कृतस्रस्यायं विनय इव लोकस्य शरदा।। ८।।
पे।

ईंमामि ।

मर्तुस्तथा कळुषितां बहुवळुमस्य मार्गे कथंचिदवतार्य तन् भवन्तीम् । सर्वात्मना रितकथाचतुरेव दृती गङ्गां शरनयति सिन्धुपति प्रसन्नाम् ॥ ९ ॥

त्ववत् रयानीभूता इत्यादिसाधारणधर्मोपादानम् । अतः पूर्णेयमुपमा । सा च नभक्त इति ऋषानुप्राणिता । अनेन शरद्गुणकथनेन स्वस्य जैत्र-यात्रासंनाहसमय इति ध्वनितम्। वक्ष्यति च चाणक्यः—सोऽयं व्यायाम-कालो नोत्सवकाल इति ॥ ७॥

अपामिति । स्पष्टोऽर्थः । अनेन पद्येनोद्वृत्तस्य मलयकेतोर्भावी निम्रहः राक्षसस्य विषवदत्युमविक्रमनीतिविषयकमदापहरणं साम्राज्यफलशालिनो महोत्रतेश्चन्द्रगुप्तस्य विनयसंपच समासोक्त्या सूचिता ॥ ८॥

मर्तुरिति । बहुवझभस्येति हेतुगर्भविशेषणम् । बहुवझमत्वादिव कलुषितामिति कालुष्यहेत्स्प्रेक्षा सा च वार्चकाभावाद्गम्या । वर्षात्ययेन छशीभवन्तीं स्वच्छसिल्छां गङ्गां भर्तुः समुद्रस्य मार्गे कथंचिद्वतार्य शरित्यन्धुपतिं नयति । अत्रोपमा । रितकथाचतुरा दूतीवेति दूतीदृष्टान्तानुरोधान्नायकापराधकुपितां विरहकुशां नायिकां प्रसादमुखीं कृत्वा नायकं प्रति
यथा चतुरदूती प्रापयति तद्वदिति गम्यते । अनेन पद्येन राक्षसमितपरिगृहीततया कलुषितां संशयितामिव नन्दकुललक्ष्मीं चतुरदूतीवातिगभीरा
चाणक्यनीतिः सागरवद्तिगभीराशयं चन्द्रगुप्तं सर्वात्मना सर्वप्रकारेण
प्रापयतीति रूपकातिशयोक्त्या सूचितम् । अयमपि बीजावमर्शः ॥ ९॥

<sup>9</sup> B. N. have visarga here and पथम् for पदम् at the end. E. also has पथम्; P. om. it. २ ददसा M. R.; दसा A. P. ३ मुद् P. ४ अपि च B.N.; CC-इमार्केन्ड अर्थ-अन्वराज्य कि. श्री हम्मू Bigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

(समन्तान्नाट्येनावलोक्य।) अये, कथमप्रवृत्तकौमुदीमहोत्सवं कुसुमपुरम्। आर्य वैहीनरे, अथासद्वनादाघोषितः कुसुमपुरे कौम्र-दीमहोत्सवः।

कश्चकी-अथ किम्।

राजा—तेंत्कि न गृहीतमसद्वचनं पारैः।

कश्चकी—(कर्णी पिधाय।) श्रॉन्तं पापं शान्तं पापम्। पृथिन्याम-स्खिलितपूर्वे देवस्य शासनं कथं पौरेषु स्खिलिष्यति।

राजा—तैत्कथमप्रवृत्तकौम्रदीमहोत्सवमद्यापि कुसुमपुरम्।

धूँतैरेन्वीयमानाः स्फुटचतुरकथाकोविदैर्वेशनार्यो कृष्ट्रपत्राः

नालंकुर्वन्ति रथ्याः पृथुजघनभराकान्तिमन्दैः प्रयातैः । उत्यामी अन्योन्यं स्पर्द्धमानो न च गृहविभवैः खामिनो ग्रुक्तशङ्काः रमानाः। सांकं स्नीभिर्मजन्ते विधिमभिल्पतं पार्वणं पौरम्रख्याः॥१०॥

धूर्तैरिति । स्वामिनो गृहस्वामिनो वसनभूषणादिसमृद्धिं स्पर्धयान्यो न्यमाधिक्येन दर्शयन्तः पौरमुख्याः स्वस्नीभिः सार्द्धे राजानुमतत्वानमुक्त-शङ्का अत एव बहिः क्रीडनं विगीतमपि पावनं राजानुमत्या प्रशस्तमि-त्यर्थः । चिरादीप्सितं क्रीडाविधिं कुतो न मजन्त इति कञ्चिकनं प्रति

<sup>9</sup> For सन्तय. M. R. read निर्वण्ये; A. P. om. नाट्येन; G. E. have तत् before कथं; G. om. प्र and reads "तम् for "तः, E. adds एव before कुसुम"; B. N. G. (in margin) add प्रयामि after "एरम्. २ B. N. add त्या after अथ. G. reads महचं for असाहचं. ३ B. E. N. read देव before this and आघोषितो देवस्याज्ञ्या कुसुमपुरे कौमुदीमहात्सवः after किम्. ३ before तत् B. E. N. G. have आयं and after it B. N. have एवसः; R. M. B. N. add परि before गृहीं; B. E. N. G. read पौरजनेन for पौरः. ५ देव Before this B. E. N. G; one ज्ञा-पम् om. R. E. ६ पृथिव्याम् comes after this in G. E. and ज्ञासनम् before देवस्य M.; स्विक्तिमहिति for स्विक्टियित B.E.N.G. ७ B. E. N. G. have आयं वैहीनरे before this; G has यथेवं तिकमथेमप्रवृत्तमः; E. यथेवं तिकमप्रवृत्तको ; अया-पुरम् om. in G.; A.P. om. कुसुमः B. E. N. G. add प्रयामि। पर्य विद्या पुरम्. ८ दृतरे M. ९ कान्त G. १० सायम् N. (६); सार्बम् N. (१); पावनम् for पार्वणं A. M. R. CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

कश्चकी—एँवमेवैतत् ।
राजा—किमेतत् ।
कश्चकी—देवे, इदम् ।
राजा—रेंफुटं कथय ।
कश्चकी—प्रैतिषिद्धः कौग्जदीमहोत्सवः ।
राजा—(सकोधम्) आः, केन ।

कश्चकी—देव, नातः परं विज्ञापयितुं शक्यम्।

राजा—न खळु आर्थचाणक्येनापहृतः प्रेक्षकाणामतिश्चयरम-णीयश्चक्षुषो विर्षयः।

कश्चकी—देवं, कोऽन्यो जीवितुकामो देवस्य शासनमितवर्तेत। राजा—शोणोर्त्तरे, उपवेष्टुमिच्छामि।

प्रश्नः। 'पार्वणम्' इति कचित्पाठः। पर्वणि कार्तिक्यां पौर्णमास्यां भवं क्री-डाविधिमित्यर्थः।। १०॥

एवमेति । चाणक्यकृतं प्रतिषेधं सहसा स्फुटं वक्तुमितभीतस्येद्म-स्फुटं सचिकतं प्रतिवचनम् ।

9 B. E. N. G. have देव before this; B. E. N. om. एव; G. om. एतत; R. M. read तत् for एतत्. २ om. G. E.; B. G. N. have अतः after this; E. has आ:. ३ B. E. N. G. have आर्थ before this and अभिधीयताम् for कथय. ४ B. E. N. G. have देव before this. ५ सरोपम् G; B. N. have आर्थ after this and G. om. आ:. ६ B. N. om. this; B. E. N. G. read असामिदेंवो before विज्ञापयितुं and शक्यते for शक्यम् (G. has शक्यः). ७ आर्थेण B. N; E. has आर्थ before ज. ८ पोर्विपयः E; M. R. om. अपहृत-यः. ९ om. M. R; कोन्यो after जी-मो G. E.; जीवित A. P; जीवतु E; उल्लाइ- विद्यति for अतिवर्तेत B. E. N. G. H. १० Before this P. A. E. read

CC Third atya The Sastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

Thurs Rest

प्रतीहारी—देवं, एदं सिंहासणम्। (क)
राजा—( नैाट्येनोपविषय ।) आर्य वैहीनरे, आर्यचाणक्यं
द्रष्टुमिच्छामि ।

कश्चकी - यदाज्ञापयति देवः । ( इति निष्कान्तः । )

(ततः प्रविशति आसनस्थः स्वभवनगतः कोपानुविद्धां चिन्तां नाटयंश्चाणक्यः ।)

चाणक्यः — कथं स्पर्धते मया सह दुरात्मा राक्षसः ।
कृतागाः कौटिल्यो अजग इव निर्यायं नगरा- कि

द्यथा नंन्दान्हत्वा नृपतिमकरोन्मौर्यवृषलम् ।
तथाहं मौर्येन्दोः श्रियमपहरामीति कृतधीः क्रिक्षं महुद्धेरितशियतुमेष व्यवसितः ॥ ११ ॥

(क) देव, इदं सिंहासनम्।

महात्मत्वात्संप्राद्धः स्वशत्रु गक्षमाश्रित इति रोषावेशाहुरात्मेति गा-लनम् ।

कृतागा इति । नन्दैः कृतमागोप्रासनाकर्षणरूपं यस्य सः । अत्र दृष्टा-न्तानुरोधेन तथाहं मौर्य हत्वा मलयकेतुं राज्ये स्थापिष्यामीत्येतावित वक्तव्ये श्रियमपहरामीत्येतावन्मात्रं राक्षससाहसं अनुवद्तश्चाणक्यस्यायं भावः । ममेव नास्य बुद्धिवलं परंतु मत्सरमात्रेण 'अशक्तोऽहं गृहारम्भे शक्तोऽहं गृहभक्तने' इति न्यायेन मौर्यापकारमात्राय प्रयतमानः सन्केवलं

<sup>9</sup> Om. M; देख्य R; देव scored through in G; G. has इसं सीहासनं उपविसदु देवो; E. दैवस्य इमं सिंहासणं उपविशदु देवो; B. N. agree with text adding उपविसदु देवों २ सकोधम् before this E; G. om. आयं; A. M. read आर्यचा°; A. P. have अकृतकृत्यान्तरम् before that; N.(s) has प्रष्टुम् for प्रष्टुम्. ३ E. om. इति. ४ G. E. om. आसनस्य: and after "गतः add कृतासनपरिष्णहः. ५ आसमगतम् before this B. G. N; E. has स्पर्धते after सह and reads स्पर्धति; B. N. read राक्षसहतकः for राक्षसः; G. E. B. N. add कृतः after this. ६ निर्गेस्य M. R. ७ नन्दं इत्वा B. N. G. ८ "सुप" G; G. reads हत्थीः CC ि कृतास्थि। प्राप्ति स्पर्धाति है . N. स्पर्धति हत्या हि . N. H.: प्रसादम् G; A. has यहः .

vacancy (आकाशे लक्ष्यं बद्धा ।) राक्षस राक्षस, विरम्यतामसाहुर्व्यसनात्। उत्सिक्तः कुसचिवदृष्टराज्यभारो नन्दोऽसौ न भवति चन्द्रगुप्त एषः। चाणक्यस्त्वमपि च नैव केवलं ते साधर्म्य मेंद् जुकुतेः प्रधानवैरम् ॥ १२ ॥

(विचिन्त्य।) अथ वा नातिमात्रमत्र वस्तुनि मया मनः खेद्यि-तव्यम् । कुतः ।

मऋ्त्यैः किल सोऽपि पर्वतस्तो च्याप्तः प्रविष्टान्तरै-रुद्युक्ताः खनियोगसाधनविधौ सिद्धार्थकाद्याः स्पशाः।

पौरुषबलमवष्टभ्य महुद्धेः प्रकर्षमतिशयितुं व्यवसित इति अहो राक्ष-सस्य दुर्व्यवसितमिति । वक्ष्यति च । केवलं प्रधानवैरं मदनुकृतेः साधर्म्यमिति ॥ ११ ॥

उत्सक्त इति । उद्रिक्त इत्यर्थः । प्रधानवैरं परिवृढद्वेषः केवलं ते तव मद्तुकृते: मद्तुकरणस्य संवन्धि मत्स्पर्धाविषयकमिति यावत् । साधर्म्यै समानो धर्मः । खार्थे ज्यव् बहुत्रीहेर्भावे वा । न तु बुद्धिप्रकर्षादिः मत्सादृत्ये तव समानो धर्मोऽस्ति । अनेन यथा नन्दा उन्मूलितास्त-थाहमपि मौर्यमुन्मूळयामीति प्रधानवैरमात्रेण मया सह स्पर्धते न तु बुद्धिप्रकर्षेणेति भावः। मदनुकृताविति विषयसप्तम्यन्तः पाठः साधुः॥१२॥

मझ्त्यैरिति । प्रविष्टान्तरैर्वशीकृतशत्रुहृद्यैभीगुरायणादिभिः । स्पशा गृढप्रणिधयः । 'अपसर्पश्चरः स्पशः' इत्यमरः । सिद्धार्थकाद्यो भेदकर्मणि उद्युक्ता एव वर्तन्ते । अहमपि संप्रति चन्द्रगुप्तेन सह कृतककछहं कृत्वा

१ प्रत्यक्षवत् added before this in B. E. G. N.; राक्षस om. in R. E. M.; रे for it G; G. has विरम्यताम् twice.; दुर्व्यवसितात् B. N. H.; व्यवसितात् G.; दुरध्यवसितात् E; E. adds कुत: after this. २ तन्नो. B. E. N. G. H. ३ स्त्वमसि N. (s); नचेव R. P. v G. om. visarga. ५ om R; after अथवा P; "मस्मिन् for "मत्र B. E. N. G. ६ om R. ७ नाम B. E. N. G. H.; प्रति-ष्टान्तरै: for प्रविष्टान्तरै: B. N.; प्रदिष्टान्तरै: H. ८ उद्युक्ताश्च नि B.; चरा: for CC Transf Valva Vra Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

कृत्वा संप्रति कैतवेन कलई मौर्येन्द्रना राक्षसं भेत्स्यामि स्वमतेन भेदकुशलस्त्वेषं प्रतीपं द्विषः ॥ १३॥ (प्रविश्य।)

कश्चकी कष्ट खलु सेवा।

भेतिन्यं नृपतेस्ततः सचिवतो राज्ञस्ततो वछमा-

दन्येभ्यश्च वेंसन्ति येऽस्य भवने लब्धप्रसादा विटाः।

दैन्यादुन्मुखदर्शनापलपनैः पिण्डार्थमायसतः भिन्ति कि

सेवां लाघवकारिणीं कृतिधयः स्थाने श्रवृत्तिं विदुः॥ १४॥ (परिक्रम्यावलोक्ष्य च ॥) इदमार्यचाणक्यगृहम् । यावत्प्रविशामि।

तेनोपायेन प्रतीपमस्मासु प्रतिकूळचारिणं राक्षसं द्विषः सपत्नान्मळय-केतोः सकाशात् भेत्स्यामि तयोर्विरोधं संपादयिष्यामीत्यर्थः । यद्वा प्रतीपमिति विधेयं विशेषणं द्विष इति षष्टी । राक्षसं द्विषः प्रतीपं सन्तं भेत्स्यामि प्रतिकूळत्वेनापाद्य विघटयिष्यामीत्यर्थः। एष राक्षसः स्वमतेन स्वसंमत्या भेद्कुश्छोस्तु, चन्द्रगुप्ताचाणक्यं भेत्स्यामीति स्वस्मिन्कुश्छं-मन्योस्तु, न त्वस्य मुमेव सामग्रीपौष्कल्यं बुद्धिवछं चास्तीति भावः । इयं नियताप्तिः। 'अपायाभावतः कार्यनिश्चयो नियताप्तिका' इति छक्ष-णात्।। १३॥

कष्टमिति । सामान्ये नपुंसकम् ।

मेतव्यमिति । दैन्याद्धेतोः उन्मुखदर्शनानि च अपलपनानि च राज-रहस्यगोपनानि च तैः पिण्डार्थमुद्दरभरणार्थमायस्यतः क्विश्यमानस्य सेवकजनस्य सेवामित्यन्वयः । श्विषये अपलपनं ताडनभयेन गात्रसं-कोचनम् । सिषाधयिषितकार्यानुरोधादिद्माहितं चाणक्यमौर्ययोः कपट-वैमत्यं तथ्यत्वेनैव गृह्वतः कश्चुिकनोऽयं निर्वेदः ॥ १४ ॥

१ कुशलो होष B. N. E.; ° छं होष G.; प्रतीप M. R.; देवप्रतीपं H. २ कष्टा. B. G. N. H.; B. E. G. N. H. add नाम। कुतः at the end of this sentence. इ भेत्तल्यम्. A. १ भवन्ति B. E. N. G; for येख्य M. E. read यस्य. ५ दर्शनेन नटनै: N. (r); दर्शनापनयनै: G.; दर्शनोपनयनै: E; H. has °दर्शनोपलपनै:; P. has सेवार्थम् for पिण्डार्थम्; आयास्यतः B. E. N. (r); आपइयतः E.; आदास्यतः G. इ. E. om. अव-च.; R. and M. om. च; भावार्थं for भार्यं P. G; B. E.

(प्रैविक्यावलोक्य च।) अहो राजाधिराजमन्त्रिणो विभूतिः। तथाहि।

उपलशकलमेत खेदकं गोमयानां
बहु भिरुपहृतानां वर्हिषां स्तूपमेतत्।
श्ररणमिप समिद्धिः शुष्यमाणाभिरामिविनमितपटलान्तं दृश्यते जीर्णकुड्यम् ॥ १५ ॥
तित्स्थाने खल्वस्य घृषलोद्यश्चन्द्रगुप्त इति । कृतः ।
स्तुवन्ति श्रान्तास्याः श्वितिपतिमभूतैरिप गुणैः
प्रवाचः कार्पण्याद्यद्वितथवाचोऽपि पुरुषाः । १६ ॥
प्रभावस्तृष्णायाः सं खल्ल सकलः स्यादितरथा
निरीहाणामीश्चस्तृणमिव तिरस्कारविषयः ॥ १६ ॥

खपलशकलमेति । त्रेताप्तिसंभरणसिमन्धनाद्यर्थं शुष्कगोमयगोल-कचूर्णनार्थसुपलशकलम् । उपलोऽपि शकलो न संपूर्णोपल इति विभूतिनैर-पेक्ष्यमस्थोपलशकलजीर्णकुड्यादिभिरुक्तम् । बर्हिषां दर्भाणां स्तूपं निधन-नामकसुष्टिसमूहः । शरणं गृहं सिमद्भारेण विनिमतपटलान्तमितजीर्ण-त्वाद्विसुम्नरूणमयल्वदिप्रान्तम् । 'वलीकनीध्रे पटलप्रान्तेऽथ पटलं लिदः' इत्यमरः । अनेनास्थाप्रतिष्रहत्वकर्मठत्वाद्यः श्रोत्रियगुणा उक्ताः । तथोक्तं पुरस्तात्—'वंशे विशालवंशानासृषीणामिव भूयसाम् । अप्रतिप्राहकाणां यो वभूव सुवि विश्रतः ॥' इति ॥ १५ ॥

वृषछोद्य इति। वृषछशब्देन वदितुमई:। 'सुपि क्यप् च' इति क्यप्-प्रत्ययः। निस्पृहत्वाद्राजानमपि तृणीकृत्य भृत्यवद्यपदिशतीत्यर्थः।

तदेव विवृणोति - स्तुवन्तीति। अवितथवाचः सत्यवचनशीला अपि

<sup>9</sup> B. E. N. G. have नाट्येन before this. महाराजा° for राजा° E; G.adds स्य before सान्नि°; गृहसू for विसू B. N; B. E. G. N. have कुत: for तथाहि-र स्तोम B. G.; कूट E; गुच्छ N. (r); सूप (?) N. (s) ३ विमलित. A. ४ ततः स्था° B. N. (s); R. E. M. N. (s) om. खळु; वृष्ठो देवः for वृष्ठोच. B. N. G. H.; देवोवु E; G. E. om. इति. ५ °न्तः G. E; °न्स्य° B. N. ६ प्रवादैः CC-MPR; स्तिविध्यादिक B; कुरिन् of or प्रस्ताः B. SEthanta eGangotri Gyaan Kosha

(विलोक्य समयम्।) अये, तद्यमार्यचाणक्यस्तिष्ठति।

यो नन्दमौर्यनृपयोः परिभूय लोक
मस्तोद्यावदिशदप्रतिभिन्नकालम् ।

पर्यायपातितिहिमो ज्यामसर्वगामि आकार्य शिक्षाः।

धाम्रातिशाययति धाम सहस्रधाम्नः ॥ १७॥

( जौंतुभ्यां भूमौ निपत्य । ) जयत्वार्यः ।

चाणक्यः-वैहीनरे, किमागमनप्रयोजनम् ।

कार्पण्यात्प्रवाचः उद्दण्डवचनाः सन्तः अभूतैरसत्यैर्गुणैः स्तुवन्तीति यत्स खलु तृष्णायाः प्रभाव इति योजना ॥ १६॥

अये तद्यमिति । तद्यमिति कर्मधारयसमासः सोऽयमित्यर्थः ।

यो नन्देति । छोकं नन्दामात्यादिकं परिभूय खमन्नशक्ता मोह्यिः त्वा नन्द्मौर्ययोरभिन्नकाछं युगपद्स्तोद्यौ दृत्तवान् । अत एव सर्वशत्रु-च्यापिना स्वेन धाम्ना असर्वगामि पर्यायेण कालक्रमेण पातितं नाशितं हिममुष्णं वा येन तत्सहस्रधाम्नः सूर्यस्य धाम तेजः अतिशाययति अति-क्रामयति । धामातिशेते तेन धाम्ना स्वयं अतिशाययति । सोऽयमार्थ-श्चाणक्यस्तिष्ठतीति पूर्वेणान्वयः । अतिपूर्वकाच्छीको हेतुमण्णिच् । अत्र छोकशब्देन छोकाछोकपर्वतो छक्ष्यते । असर्वगामीत्यनेन सूर्यतेजसस्तद् (न?) तिक्रमणमुक्तम् । एवं च लोकं परिभूयातिक्रम्य नन्दमौर्ययोर्युग-पदस्तोद्यौ दिश्चाणक्यतेजः छोकमनतिक्रामतोऽत एवासर्वगामिनः

<sup>9</sup> B. N. A. P. om. विलो ; M. R. read स्वगतम् for वि-म्—C. om. अये तत् which follows; E. om. तत्; B. N. om अये; N. (s) adds स एषः; E. य एषः. २ For अदिशद्मप्ति B. N. read प्रतिदिश्चवि ; M. अदिश्चम्पति (?) अपदिश्चमिन्न H. ३ किंग्स B. N.; स्थम (?) A.; क्षा om. in E. अ अवश्यम् before this M. R; पत्ति for निपत्य G; B. N. have जयतु twice; मकाशम् before this M. R; पत्ति for निपत्य G; B. N. have जयतु twice; E. reads जयत्यार्थ; and G. om ज-र्थः. प B. E. N. G. have नाट्येनावलोक्य; CC-C Phos salso अर्थ Shasm Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

कञ्चकी — आर्य, प्रणतससंश्रमोचिति सूमिपालमौलिमालामा-णिक्यशकलिश्वापिशङ्गीकृतपादपद्मयुगलः सुगृहीतनामधेयो देवश्व-न्दगुप्त आर्थ शिरसा प्रणम्य विज्ञापयति— 'अकृतिकयान्तरायमार्य द्रष्टुमिच्छामि' इति ।

चाणक्यः— र्वृंषलो मां द्रष्टमिच्छति । वैहीनरे, न खलु र्वृंषल-श्रवणपथं गतोऽयं मत्कृतः कौम्रदीमहोत्सवप्रतिषेधः ।

कश्चकी-आर्य, अथ किम्।

चाणक्यः (सक्रोधम् ।) आः, केन कथितम् ।

कश्चकी—(समयम् ।) प्रसीदत्वार्यः । खयमेव सुगाङ्गप्रासा-दगतेन देवेनावलोकितमप्रवृत्तकौम्रदीमहोत्सवं पुरम् ।

चाणक्यः—आः, ज्ञातम् । ततो भवद्भिरन्तरा प्रोत्साद्य को-पितो वृषलः । किमन्यत् ।

(कञ्जुकी भयं नाटयंस्तूष्णीमधोमुखस्तिष्ठति।)

क्रमेण हिंमोष्णयोरुदयास्तमयौ दिशतः सूर्यतेजसोऽप्यतिशयितमिति व्यतिरेकालंकारः लोकमिति स्रेषानुप्राणितः ॥ १०॥

१ प्रणतिसंञ्ज B. E. N. G.; "अमच" A. E.; "मसमुच" E. N.; "माच" P.; "मे omitting all to with G.; B. E. N. G. om. High further on and read मणि for माणिक्य and सकल for शकल; युगुल for युगल at the end of the compound P. २ For सुन्य B. and N. read पादपद्मयोरार्थं प्रणिपत्य देवश्रन्द्रगुप्तो; G. E. agree, om. पद्म and G. reading आर्थस्य. 3 For अकु - मार्थम् B. N. (r) read क्रियान्तरमन्तरायमन्तरेणार्थम् and E. reads ऋियान्तराय &c.; P. agrees with text but has 'राङ' for राय'; E. also om. last इति. ४ After इच्छति E; G. has वैहीनरे before this instead of after इच्छति. ५ B. E. N. G. have वृपलस्य; B. N. श्रवणसुपग°; E. श्रव-णपथसुपग<sup>°</sup>; G. श्रवणपथमाग<sup>°</sup>; G om. मत्कृतः; B. N. read मया कृतः ६ भयं नाटियत्वा B. N.; भयं नाटयन् E; 'यति G.; शिखर before गतेन B. N. . A. P. read "नालोंकि"; M. om. अवलोकितम्; A. P. om. कौमुदी and B. E. N. C. add कुसुम before पुरम्. ८ आ E; G. om. it and ज्ञातम्; B. N. after ज्ञातम् read तिष्ठ तावझवझिरेव मदन्तरेण प्रो°; G. has तिष्ठतु तावत्ततो भवझिरन्तरेण शो ; E. उत्तिष्ठ ततो अवद्मिर्मद्नतरेण प्रो ; B. N. read रोषितो for कोपितो ९ B. G. N. read सभवस् for भ-यन्; A has एव before अधो ; G. om, all after

CCSSIFIC Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

तृतीयोऽङ्कः

चाणक्यः—अहो, राजपिजनसं चाणक्योपैरि प्रदेषपक्षपातः। अथ क बैष्ठः।

कञ्चकी—(भयं नाटयन्।) आर्य, सुगाङ्गगतेन देवेनाहमार्थ-पादमूलं प्रेषितः।

चाणक्यः—( र्डत्थाय ) सुगाङ्गमार्गमादेशय । कश्चकी इंत इत आर्यः । ( उभी परिक्रामतः । )

कञ्चकी—एष सुगाङ्गप्रासादः । शनैरारोहत्तार्थः । चाणक्यः—(नाट्येनावरुद्धावलोक्यं च १) अये, सिंहासनम-ध्यास्ते वृषलः । साधु साधु ।

नन्दैविंयुक्तमनपेक्षितराजरांजैरध्यासितं च वृषलेन द्वषण राज्ञाम् ।
सिंहासनं सद्दशपार्थिवसंगतं च नाद्यक्राच्याः, क्रिक्ताः।
प्रतिति परां प्रगुणयन्ति गुणा ममैते ॥ १८ ॥ विक्ति ॥

नन्दैर्वियुक्तमिति । अनपेक्षितराजराजै स्तृणीकृतकुवेरै: । राज्ञां वृषेण श्रेष्ठेन । कुवेरवद्तिधनाढ्यानिप नन्दान्ह्त्वा तत्पदे यः कश्चिद्योग्यो न स्थापितः किंतु नन्देभ्योऽप्यतिशयितो धीरोदात्तत्वादिमहाराजगुणोत्तरश्च-न्द्रगुप्तोऽभिषेचितः । अतः सिंहासनं योग्यपार्थिवसंगतं जातमिति शेषः ।

१ क्यस्यो B. E. N. G.; P. om. प्र; G. reads महान् for प्रदेश; B. N. read वि for प्र. २ तिष्टति after this B. N. G.; E. has क्र after हुं. ३ G. E. om. सन् G. om. आयं; प्रासाद before गतेन B. E. N. G.; आर्थस E; A. om. पाद. ४ नाड्येन before this P; B. E. N. G. have कञ्चिक् after this and प्रासाद after सुगाङ्ग; G. E. om. मार्ग and R. reads आदर्शस. ५ P. R. om. one इतः; M. E. आयं; B. N. add इति before उसी. ६ अयम् B. N.; आर्थासम G.; परिकाय कञ्चकी । आर्थायम् E; "सादं शनैः &c. G.; E. also has शनैः twice; 'रारोद्धमहैस्यार्थः B E. N. G. ७ वि for अव G; B. E. N. G. after च add सहर्णमारमगतम्; "सनमा" A. ८ B. N. G. om. one त्यास्त्र further on a start Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

( उपस्तत्य । ) विजयतां द्वेषलः ।

राजा—(आसनीदुत्थाय।) आर्थ, चन्द्रगुप्तः प्रणमति। (इति पादयोः पतिति)।

चाणक्यः—(पाणौ गृहीत्वा।) उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्स।

आ शैलेन्द्राच्छिलान्तॅस्खिलतसुरनदीशीकरासारशीता-त्रीरान्तान्नैकरागस्फुरितमणिक्चो दक्षिणस्याणेवस्य। आगत्यागत्य भीतिप्रणतनृपशतैः शश्चदेव क्रियन्तां चूडारत्नांशुगर्भास्तव चरणयुगस्याङ्गुलीरन्ध्रभागाः॥ १९॥

राजा-आर्यप्रसादादनुभूयत एव सर्वम् । तदुपविश्वत्वार्यः

( उभौ यथोचित्मुपविष्टौ । )

चाणक्यः - दृषल, किमर्थ वैयमाहूताः।

इति स्वस्थोचितकारित्वादिगुणैः स्वयमन्तस्तुष्यति । 'प्रीतिं परां प्रगुण-यन्ति गुणा ममैते' इति । एते नन्दोद्धारणादिसाधका मम गुणा मम प्रीतिं प्रगुणयन्ति वर्धयन्ति ॥ १८॥

आ शैलेन्द्रादिति । शिलान्तस्खिलतेत्यादिविशेषणात् शैलेन्द्रो हिम-वान्गम्यते । आ हिमाचलादासेतोश्च समागत्य सर्वे नृपत्तयः त्वां प्रणम-न्त्वित्याशीः ॥ १९ ॥

१ देव: G. २ सिंहास B. N; B. E. after उत्थाय add चाणक्यस्य पादी गृहात्वा and B. E. and G. om. इति ति at the end of speech. ३ B. E. N. om. one उत्तिष्ठ; G. has बत्स before this and पश्य after it. ४ °न्तः A. G; B. N. read धुनी for नदी further on; N. (8) सीकराचारवर्षा है E. has वर्षा for शीता . ५ For "तीरा" B. E. G. H. read "दातीरान्ने"; N. (8) "दाप्रान्ताने"; P. also reads धामस्फ्रिटित for रात. ६ भीत M. R.; एवम् for एव A. P. ७ रह A. P. ८ E. has युष्मत् before प्रसा , G. om. प्रसादात्. For सर्व तत् B. N. G. एतजाशास्त्रते; E. एतजाशास्त्र में; B. N. add इति after आर्थः ९ G. om. उमी; CC-B-E. My Gyestlaugung (1) व्यवस्ति before क्षिति AGR-gotti Gyean-Kosha

### ्राजा — आर्थस दर्शनेनात्मानमनुप्राहियंतुम् ।

चाणक्यः—(सैस्मितम् ।) अलमनेन प्रश्रयेण न निष्प्रयो-जनमधिकारवन्तः प्रश्रुभिराहूथैन्ते ।

राजा—आर्य, कौम्रदीमहोत्सवप्रतिषेधस्य किं फलमार्यः पत्र्यति ।

चाणक्यः—(स्मितं कृत्वा ।) उपालब्धुं तर्हि वयमाहूताः । राजा—शान्तं पापं शान्तं पापम् । नहि नहि । विज्ञाप-यितुम् ।

चाणक्यः — यँद्येवं तर्हि विज्ञापनीयानामवश्यं शिष्येण स्तर-

राजा—एवमेर्तत् । कः संदेहः । किंतु न कदाचिदार्थस्य निष्प्रयोजना प्रवृत्तिरित्यस्ति नः प्रश्नावकाशः ।

स्मितमिति । इत्यादिदोषप्रख्यापनमपवादः। चाणक्येन स्वोपालम्भस्य दोषस्य प्रख्यापनात् ।

स्वैरहचय इति । स्वैरहचयः स्वतन्त्रा गुरवो न निर्वन्धनीया भृत्यव-न्नानुयोज्या इति ।

<sup>9</sup> G. om. आर्यस्य at the beginning of the speech; B. and N. (r) read for this अनुप्रहीतुम्; N. (s) अनुपृहीतम्. २ स्मितं कृत्वा B. E. N. G; B. E. N. G. also have वृष्ण after this; प्रणयेन for प्रअयेण N. (s). ३ B. E. N. G. add तत्त्रयोजनमिश्चीयताम्. ३ om. G. ५ वृष्ण before this B. E. N. G; N. (s) also adds यरोवम् between this and वृष्ण; G. om. तर्हि. ६ B. N. have instead of all this आर्य नोपालब्धुम्। चाण । किं तर्हि। राजा। विज्ञाप-थितुम्; G. E. have नोपलब्धुं किं तर्हि विज्ञापयितुम्. ७ वृष्ण before this B. E. N. G.; शिब्यै: for शिब्येण M. E; B. E. N.G. om. स्वर; For what follows A. has रुचयो नावरो ; M. रुचयः स्वतन्त्वारो ; R. रुचयः स्वतन्त्रा नावरो ; N. (s). G. रुचयो नावरो ; B. N. (r) रुचयोनुरो . ८ For एन् B. E. N. G. read आर्थ; B. E. N. G. have अपि before आर्थस्य ९ रुचिः प्रवर्ति (त्रिय G.) ब्यत इत्र B. N. G. H.; M. agrees with text omitting प्रवृ ; E. ditto, inserting आविश्वासिक before क्रिकेट द्विः प्रवर्ति (त्रिय G.) व्यत

चाणक्यः हुपलः सम्यग्गृहीतवानसि ने प्रयोजनमन्तरा चाणक्यः स्वप्नेऽपि चेष्टत इति ।

राजा आर्य, अत एव शुश्रुषा मां मुखरयति ।

चाणक्य हुपल, श्रृंयताम् । इह खल्वर्थशास्त्रकारास्त्रिविधां सिद्धिग्रुपवर्णयन्ति राजायत्तां सचिवायत्ताग्रुभयायत्तां चेति । ततः सचिवायत्तसिद्धेस्तव किं प्रयोजनान्वेषणेन । यतो वयमेवात्र नियुक्ता वेत्सामः ।

> (राजा र्सकोपं मुखं परावर्त्तयति ।) (नेपैथ्ये वैतालिकौ पठतः ।)

एकैं:-

वर्त्साम इति । वृतुधातोर्भविष्यति छटि उत्तमपुरुषवहुवचनम् । 'न वृद्ध्यश्चतुर्भ्यः' इतीण्निषेधः । 'वृद्ध्यः स्यसनोः' इति परसौपदम् । तत्त-त्कार्योतुगुण्येन वर्तिष्यामह इत्यर्थः ।।

अकाशं काशपुष्पच्छविमभिभवता भसना शुक्रयन्ती शीतांशोरंशुजालैर्जलधरमिलनां क्रिश्नती कृत्तिभैभीम् । कापालीसुद्रहन्ती स्रजमिव धवलां कौसदीमित्यपूर्वा है।स्पश्रीराजहंसा हरतु तनुरिव क्रेशमैशी शरदः ॥ २०॥ । अपि च।

पि च।
प्रत्यग्रोन्मेपॅजिझा क्षणमनिम्मुखी रत्नदीपप्रमाणामात्मव्यापारगुर्वी जनितजललवा जुम्मितः साङ्गमङ्गैः।
नागाङ्कं मोक्कमिच्छोः शयनमुरु फणाचकवालोपधानं
निद्राच्छेदाभिताम्रा चिरमवतु हरेदिष्टराकेकरा वः॥ २१॥

आकाशमिति । अपूर्वा कापि छोकोत्तरगुणाभिरामा ऐशी तनुरिव शरद्वः छेशं मलयकेतुराक्षसाभियोगजनितं छेशं हरतु। कीद्दशी ईशतनुः। काशपुष्पच्छविमभिभवता तच्छविसदशेन भस्मना आकाशं शुक्रं कुर्वती शीतांशोश्र्र्डायां वर्तमानस्यांशुजालैर्जलधरमिलनां जलधरसद्दशीं ऐसीं गजासुरसंविन्धनीं कृत्तिं क्षिश्रती क्षिष्टां कुर्वती तन्नैल्यमिभवन्तीत्यर्थः। कौमुदीमिव धवलां कापालीं स्रजमुद्रहन्ती शरद्विषये भस्मधवलया काश-पुष्पच्छव्याकाशं शुक्रयन्तीत्यादि योज्यम् । हास्यश्रीरिव राजहंस्यो यस्यां शरदि राजहंसीव हास्यश्रीर्यस्यां तनावित्युभयत्र विप्रहः । उपमान् लंकारः ॥ २०॥

प्रत्यप्रोन्मेष इति । शरिद श्लीरिनधौ शेषशयनादुत्थितस्य हरेराकेकर-दृष्टिप्रतिपादकानि प्रत्यप्रेत्यादिविशेषणानि । प्रत्यप्रेण निद्राच्छेदानन्तरोदि-तेनोन्मेषणेनोन्मीलनेन जिह्या कृणितप्रान्ता । स्पष्टमन्यत् । नागाङ्कं शेषपर्यञ्चक्तपम् । अत्र स्वभावोक्तिरलंकारः ॥ २१ ॥

आकाशमिति प्रत्ययोन्मेष इति चन्द्रगुप्तवैतालिकेन पठितम् । उत्तर-पद्यद्वयं सत्त्वोत्कर्षभूषणाद्यपयोगेनेति च राक्षसगृढप्रणिधिना वैतालिकवे-षधारिणा स्तनकलशनाम्रा चन्द्रगुप्ततेजःसमुत्तेजनार्थं पठितमिति ज्ञेयम् । मिलिया नुहा लोके

१ त्ल E. H. २ क्रिन्दतीम् B.; क्रिश्यति N. (a); क्रिप्यती G.; क्रिशती E. ३ हासश्रीराजहंसा B. E. N. G. H. ४ प्रत्यप्रामेष E.; मन्दा for जिह्या H. ५ भास P.; रवा for लवा G.; जिस्म for जुस्म A.; स्वाङ्ग for साङ्ग N. (a). ६ गाङ्गम् E. H. CC-D. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kasha

द्वितीय:

सन्तोत्कर्षस्य धात्रा निधय इव कृताः केऽपि कस्यापि हेतो-जेतारः स्त्रेन धास्ना मदसलिलमुचां नागयथेश्वराणाम् । दंष्ट्राभङ्गं मृगाणामधिपतय इव व्यक्तमानावलेपा

नाज्ञाभं कं सहन्ते नृवर नृपतयस्त्वाद्याः सार्वभौमाः ॥२२॥

अपि च।

श्रुषणाद्युपभोगेन प्रश्चर्भवति न प्रश्चः । परैरपरिश्रुताज्ञस्त्वमिव प्रश्चरुच्यते ॥ २३ ॥

चाणक्यः—( स्वगतम् ।) प्रथमं तावद्विशिष्टदेवतास्तुतिरूपेण प्रवृत्तशरद्भुणप्रख्यापनेमाशीर्वचनम् । इदमपरं किमिति नावधार-यामि । (विचिन्त्य ।) आः, ज्ञातम् । राक्षसस्यायं प्रयोगः । दुरात्म-त्राक्षस, दृश्यसे भोः जागर्ति खु कौटिल्यः ।

राजा—आर्य वैहीनरे, आभ्यां वैतालिकाभ्यां सुवर्णशतस-हस्रं दापय।

कश्चकी - यदाज्ञापयति देवः । ( ईत्युत्थाय परिकामति । )

सत्त्वोत्कर्षेति। सत्त्वोत्कर्षस्य बलातिशयस्य केऽपि लोकोत्तरमिहमानः कस्यापि हेतोः विपश्चक्षपणायेत्यर्थः । व्यक्तौ प्रसिद्धौ मानावलेपौ येषां ते ॥ २३ ॥

<sup>9</sup> आज्ञासके R. २ N. (s) असणाद्युपचारेण; R. M. सूषणाद्युपयोगेन. ३ परेरनिअसू P. R. E. ४ आकण्यांत्मगतम् B. E. N. G.; देवतारूपणेन B. N.; देवतारूपकेन E.; देवतारूपकेन G.; इष्टदेवतारूपकेण H. ५ A. P. om. आशीर्व चनम्; B. N. read इदम् between प्रस्यापनम् and आशी ; E. has 'स्यापनेनाशी'; G. reads प्रवृत्तशरद्वर्णनमाशीर्वचनिवदम्; M. has अपरिमदं कि .; G. om. न and adds इति after अवधा . ६ आः भवतु for आः ज्ञातम् G.; आ भवतु E.; आ. before दुरात्म and इतक after राक्षस B. N. ७ B. E. N. G. om. भोः ८ B. E. N. G. have दीयताम् before this omitting दापय at the end of the speech. ९ om. E; M. R. E. om. उत्थाय; and G. has CC- कि कि परिवर्त परिवर्त (Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

चाणक्यः—(सक्रोधम्।) वैहीनरे, तिष्टं न गन्तव्यम्। व्यल, किमयमस्थाने महानर्थोत्सर्गः।

राजा—( सैकोपम् । ) आर्येणैवं सर्वत्र निरुद्धचेष्टाप्रसरस्य में वन्धनमिव राज्यं न राज्यमिव । किन्निक मार्ज विकासी विकासी

चाणक्यः - वृषल, खयमनभियुक्तानां राज्ञामेते दोषाः संभ-वन्ति । तद्यदि न सहसे ततः खयमभियुज्यख ।

राजा-एते खकर्मण्यभियुज्यामहे।

चाणक्यः - प्रियं नः । वयमपि खकर्मण्यभियुज्यामहे ।

राजा—यद्येवं र्तर्हि कौ सुदीमहोत्सवप्रतिषेधस्य तावत्प्रयोजनं श्रोतुमिच्छामि ।

सक्रोधिमत्यादि । एतदादि राजचाणक्ययो रोषसंभाषणं संफेटः । वृषछेत्यादि । स्वयमनिभयुक्तानां स्वातक्रयमलभमानानामेते दोषा गुरु-जनगौरवासहनरूपाः संभवन्ति । स्वस्वातक्र्यिल्सया गुरुजनस्वातक्रयं न सहन्त इति भावः । स्वयमभियुज्यस्व स्वातक्रयमवलम्बस्व ।

एते स्वकर्मणीति । इदं गुरोरवमाननं छलम् ।

वयमपि स्वकर्मण्यभियुज्यामह इति । स्वकर्मण्यग्निहोत्रादाविति वहि-रर्थः । अनेन कपटकछहेन राक्षसवशीकरणकर्मणि व्याप्रियामह इति । गूढम् ।

१ तिष्ठ twice in B. E. N. G; E. has न गन्तव्यम् also twice; G. E. have also वृष्ट twice. २ एव after this B. N; M. has महाशेंत्सर्गः; G. महानर्थ-व्ययः; B. E. N. G. add क्रियते at the end. ३ Om. in B. N. E.; सरोपम् G.; सर्वतो for सर्वत्र B. N; M. reads निरुद्धस्य; B. N. read मम for मे. ४ A.P.R. substitute इदम् for इव; M. adds it after इव. ५ B. E. N. G. om. सम्; Om. ततः in E; तदा B. N. which add एव after स्वयम्. ६ B. N. add वयम् after this. ७ कल्याणम् A. M. R; P. om. this speech; M. om. all after नः. ८ तेन हि चाणस्य G.; तेनाहम् E.; "त्सवानुष्ठानप्रति" for "त्सवप्रति" CC-G-Bi Name कार्य कार

चाणक्यः वृषल, कींग्रुदीमहोत्सवानुष्ठानस किं प्रयोजनमि-त्यहमपि श्रोतुमिच्छामि ।

राजा-प्रथमं तावन्ममाज्ञाच्याघातः।

चाणक्यः - रूपल, मैमापि तवाज्ञाच्याघात एव कौसुदीमहो-त्सवप्रतिषेधस्य प्रथमं प्रयोजनम् । कुतः ।

अम्मोधीनां तमालप्रमविक्तसलयव्यामवेलावनाना-मापारेभ्यश्रतुर्णां चडलितिमिकुलक्षोभितान्तर्जलानाम्।

मालेवाम्लानपुर्णा तव नृपतिशतैष्ह्यते या शिरोभिः

सा मय्येव स्खलन्ती कँथयति विनयालंकतं ते प्रभ्रत्वम्।।२४।।

प्रथममिति । ममाज्ञान्याघातजनितो मनस्ताप एव प्रथमफलत्वेन पर्य-वसित इति सोल्लुण्ठनं वचनम्।

इद्मेव मुख्यप्रयोजनत्वेन ऋष्यतया त्वयानुमन्तव्यमिति समाधते— अम्भोधीनामिति। चटुळतिमिकुळेति अम्भोधीनां दुस्तरत्वमुक्तम्। पारेभ्यः परतीरेभ्यः आ पारान्प्राप्नुवद्धिः पारंगतैरित्यर्थः। अभिविधावाङ्। नृपतिश-तैर्या तवाज्ञा शिरोभिरुद्धते वक्ष्यते। वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवत्। मदा-शिषा मन्नीतिबळेन चाम्मोधिपारगानिष द्वीपाधिपानाज्ञाविधयान्करिष्य-सीत्यर्थः। सा मय्येव स्खळति चेत्तव विनयातिशयः प्रभुत्वस्याळंकरणा-यैवेति भावः। इत्यादि चाणक्यवचनजातं गुरुकीर्तनं प्रसंगः। गुरोः कीर्तनं गुरु बहु वा कीर्तनमित्यन्वर्थात्।। २४॥

१ तर्हि before this G; M. R. om. कौ मुदी; G. has अनुष्ठान and substitutes अहमपि for किस् omitting इत्यहमपि. २ माजाया अव्या E. R.; 'ज्ञानिधानस् N. (s); G. has प्रथममाज्ञानिधातः. ३ मयापि G; B. E. N. have after this खल्ल त्वदाज्ञा &c. G. has तदा for त्वा and नि for च्या further on. ३ P. om. प्रतिषेध and G. has तदा for कौ-न; E. has कारणस् for प्रयोजनस्; B. N. have इति after प्रयो. प. बहुलमिति E. ६ 'वाज्ञा सपु B. N. B. N. have इति after प्रयो. प. बहुलमिति E. ६ 'वाज्ञा सपु B. N. B. N. have इति after प्रयो. प. बहुलमिति E. ६ 'वाज्ञा सपु B. N. B. N. have इति after प्रयो. प. बहुलमिति E. ६ 'वाज्ञा सपु B.

अथ त्वमपरमि प्रयोजनं श्रोतिमच्छिसि तदिप कथयामि । राजा—केथ्यताम् ।

चाणक्यः—शोणोत्तरे, मद्रचनात्कायस्थम्चलं बृहि— 'यत्त-इद्रम्टॅप्रभृतीनामितोपरागादपक्रम्य मलयकेतुमाश्रितानां लेख्यपत्रं दीयताम्' इति ।

प्रतीहारी जं अजो आणवेदिति। (निष्कम्य पुनः प्रविदय।) अज्ज, इमं पँत्तअम्। (क)

चाणक्यः—( गृहीत्वा ।) वृषल, दृश्यतार्मिंदम् ।

राजा—( आत्मगतं वाचयति । ) खर्स्तं सुगृहीतनामघेयस्य देवैंस्य चन्द्रगुप्तस्य सहोत्थायिनां प्रधानपुरुषाणामितोपक्रम्य वैध्यमलयकेतुमाश्रितानां प्रमाणलेख्यपत्रमिदम् । तत्र प्रथम-

(क) यदार्य आज्ञापयतीति । आर्य, इदं पत्रकम्।

## हक्यतामिति। रहस्यत्वाहुक्यतां न तु स्फुटं वाच्यतामित्यर्थः।

श In B. N. G. the words beginning with अथ are attributed to राजा and with तदिए to Châṇakya.; B. N. om. त्वम्; G. substitutes तु for त्वम्; E. om. अथ.; B. N. have यत्तत् before श्रोतुम् and B. G.N. have इच्छामि for इच्छित्ति; G. E. have ततः before तदिए. २ A. P. add अवहितोसि after this. ३ Twice in B. N. G.; "मचलदत्तम् for "मचलं B. N; P. om. "मच". 8 "मह E.; इतो-तानम् om. in. B. E. N. G; R. adds वच्च before मलय. "५ तत्ता-वत्त् before this B. E. N. G; G. om. इति after this ६ "वेदीति P. G. ७ एदं पत्रम् B. N.; इमं पत्तयम् E.; इदं तं पत्तअम् R; एदं तं पढअम् M.; इमं तं पत्तअम् A. ८ B. E. H. read श्रूयताम् for इ-दम्; G. reads श्र्यतामिद्म; R. and N. (8) have इऱ्यताम्; B. E. G. N. (7) and H. have after this राजा। दत्ताव-शानीसि॥ चाण। वाचयित स्वस्ति &c. २ Om. G. E. २० Om. E; G. om. प्रधान. ११ B. N. (7) om. वच्च; N. reads "माश्रितानाम्; परिमाण for CC-प्रमाण Back स्वस्ति आत्रामित्र (श्रामाण प्राप्त स्वस्त स्वस्त रिप्त प्राप्त स्वस्त स्वर्य (श्राप्त स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य (श्राप्त स्वर्य स्व

the free

मेवं तावद्गजाध्यक्षो भद्रभटः अश्वाध्यक्षः पुरुषद्तः महाप्रतीहा-रख चन्द्रभानोभीगिनेयो डिङ्गरातः देवस्य स्वजनसंबन्धी महा-राजो बलदेवगुप्तः देवस्यैव कुमारसेवको राजसेनः सेनापतेः सिंह-बलस्य कॅनीयान्श्राता भागुरायणो मालवराजपुत्रो लोहिताक्षः श्वतगणग्रस्यो विजयवर्मेति । एते वयं देवस्य कार्ये अवहिताः स इति । (प्रकाशम् ) आर्य, एतावदेतत्पत्वकम् । अथैतेषामपरागहेत्-निवज्ञातुमिच्छामि ।

चाणक्यः - दृषल, श्रूयताम् । अत्र यावेतौ गजाध्यक्षाश्चा-ध्यक्षौ भद्रभटपुरुषदत्तनामानौ तौ खल्ज स्त्रीमद्यम्गयाञ्चीलौ हस्त्य-

कुमारसेवक इति । देवं कौमारमारभ्य सेवत इति कुमारसेवकः । सादरमात्मगतं वाचयित्वा वहिर्छोकान्प्रत्यवहेळयति । एतावदिति । इतोऽपरागादपक्रम्य विपश्चमाश्रितानां किमनेन पत्रदर्शनेनेति भावः ।

९ B. N. om. एव and R. adds स before गजा°; G. om. तावत्; भट्टा: for °भट: E.; °ध्यक्षो A. २ हिङ्क ° B.; डिड्नि. ° R.; डिण्डि ° N. G.; डिगि ° E.; G. adds एव after देवस्य and B.G.N. H.read गन्धी for संबन्धी in next word; महा-राज for महाराजो G.; राजवल्लभो. E. इ B. E. N. G. om. देव in next word and G. om. देवस्यैव following that; Om. M. R.; सिंहपालस्य for सिंहवलस्य G. N.; सिंहबलदत्तस्य B. v G. has आता before कनी :; रोहि B. E. N. ५ शुण for 'गण' E. A. G.; 'मुख्यतमो for 'मुख्यो B. N.; मुख्यभूतो E.; विनयवर्मेति G; आत्मगतम् before एते B. N.(r); G. om. all from एते to पत्रकस्; E. H. to प्रकाशम्. For दे-थे P. has कर्मसु; B. E. N. G. om. आर्थ. ६ E. has एव after प्तावत्; R. has एव तत् for एतत्; B. N. R. G. read पत्रम् for पत्रकम्; B. E. N. G. read before अथ राजा। आर्य एतेपाम् &c.; हेतुम् for हेतून् G. E.; for विज्ञातुमिच्छामि B. N. have श्रोतुमिच्छामि; G. has पुच्छामि; A. विज्ञाप-यितुमिच्छामि. ७ Om. M.; अश्वाध्यक्षराजाध्यक्षौ R. ८ दत्तौ E.; B. N. have पती for following ती; G. om. खड़; B. N. have हि after 'क्षणे; M. पक्षेणाभियुक्तौ; G. वेक्षणेषु, after which it has अधिका° omitting what CgoesPhot waya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

श्वावेक्षणेऽनिभयुक्तौ मैयाधिकाराभ्यामवरोप्य ख्रजीवनमात्रेणेव स्थापिताविति परपक्षे स्वेन स्वेनाधिकारेण गत्वा मलयकेतुमाश्रितौ। यावेतौ डिङ्गरातवलगुँ मौ तावप्यत्यन्तलोभाभिभूतौ त्वइत्तं जीवनमवहु मन्यमानौ तत्र वहु लभ्यत इँत्यपक्रम्य मलयकेतुमाश्रितौ। योऽप्यसौ भवतः कुमारसेवको राजसेन इति सोऽपि तव प्रसादादतिप्रभूतको-शहस्त्यश्चं सहसेव तैन्महदैश्वर्यमवाप्य पुनरुच्छेदशङ्कयापक्रम्य मलयकेतुमाश्रितः। योऽयमपरः सेनापतेः सिंहँवलस्य कनीयान्त्राता भागुरायणोऽसावपि तत्र काले पर्वतकेन सह समुत्पन्नसौहादस्त-त्प्रीत्या च पिता ते चाणक्येन व्यापादित इत्युत्पाद्य रहिस त्रास-यित्वा मलयकेतुमपवाहितवान्। ततो भवदपथ्यकारिषु चैन्दनदा-सादिषु निगृहीतेषु ख्दोपाशङ्कयापक्रम्य मलयकेतुमाश्रितः। ते-

इत्युत्पाद्येति । तथ्यमपि तन्मिथ्यात्वेन छोकप्रत्ययनार्थे उत्पाद्येत्युक्तिः । कथमकौशछमित्यादि वचनं विरोधशमनं शक्तिः । किमकौशछादितिकार्या-

<sup>9</sup> B. E. N. G. have इति instead of सवा and B. N. have स्वाधिका°; B. G. E. N. 'have मया after स्व .; E. has स्वस्प for स्व; P. om. स्व. र M. R. read 'वित्यपरपक्षे; B. E. N. G. read वित्यपरक्ती after which B. N. have ग्रस्वा स्वेन &c; E. अपक्रान्तौ स्वेन &c.; G. इदानीमितोपक्रम्य स्वेन &c.; P. M. R. om. one स्वेन; B. N. have च before अधि°; B. E. N. G. have व्यवस्थाप्य for गत्वा; भास्थतौ E; यौच तौ for यावेतौ. G. ३ काख्यौ for ुम्मी A. M. R.; बल्सड़ाख्यी P.; G. om. next ती; A. P. R. om. अपि; M. has अत्यर्थ for अत्यन्त; लोभाभियुक्तौ N.; E. has तावप्यतिलोभाभिभूतत्वास्वइत्तं &c.; लोभासको or लुब्धप्रकृती B. For त्व-नम् B. N. read दत्तं धनम्. ४ B. E. N. G. om. अपक्रम्य; E. om. त in लम्यत. ч. В. G. N. om. इति. For प्रसूत B. N. G. read मात्रम्; E. मात्र; B. N. read कोच for कोश. ६ B. E.N. G. read सु for तत्; "च्छेदा" for "च्छेद" E.; "देदा" (?) G; M. om. अपक्रस्य; R. reads प्रक्रम्य. ७ सिंहवलदत्तस्य B. ८ E. om. सम्; M. om. च. ९ घातित-B. E. N. G. all of which om. उत्पाद्य further on. १० °दासप्रमुखेषु E.; भमृतिषु G. N. (s); both in B;B. E. N. G. read next word as निगृह्य-माणेषु; P. has दासादिपुनगृहीतेषु; A., P. G. om, स्व; M. R. read राजा for CC-Corre R. S. Mar Ry al Color Digital Editor Digital Ed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

नाप्यसौ मम प्राणरक्षक इति कृतज्ञतामनुवर्त्तमानेनात्मनोऽनन्तरम्-मात्यपदं प्राहितः । यो तो लोहिताक्षविजयवर्माणो तावप्यतिमा-नित्वात्स्वदायादेभ्यस्त्वया दीयमानमसहमानो मलयकेतुमाश्रितौ ईत्येषामपरागहेतवः ।

राजा—एवमेतेषु परिज्ञातापरागहेतुषु क्षिप्रमेव कसान्न प्रति-विहितमार्येण।

चाणक्यः—वृषल, न पाँरितं प्रतिविधातुम् ।
राजा—किमकौशलादुत प्रयोजनापेक्षया ।
चाणक्यः—क्षथमकौशलं भविष्यति । प्रयोजनापेक्षयैव ।
राजा—प्रयोजनिमदानीं श्रोतुमिच्छामि ।
चाणक्यः—श्रुँयतामवधार्यतां च। इह खळ विरक्तानां प्रकृतीनां

विरोधे पृष्टे तस्य विरोधस्य शमनात्।

श्योतना M. R.; समानेन प्राणा परिश्विता इति B. N. E; G. agrees reading एतेन for अनेन.; B. N. G. add before आस्मनो, पैतृकं च परिचयम्; E. पैतृकं च परिचयं ज्ञात्वा; for "नन्तर" after this G. has "चिततर". २ For पढ़ं प्राहित: E. has "पढ्नीसारोपित:; यावेती B. E. N. G; B. E. N. G. read रोहि"; तावत्यन्त for तावप्यति B. N.; तावप्यत्यन्त G. E. ३ बहु before this R. M.; बहुधनम् E; B. N. have बहुसंसानम् after this. ३ इत्येतेपाम् A. P. G. प आर्य before this B. N. G.; G. has एवमेषु; विज्ञाता for परिज्ञाता M. R; विज्ञापिता A. P.; B. N. add अपि after हेतुषु प्रतिविधानं विहि G. ६ सांप्रतम् M.; G. om. म-म्. ७ "पेश्वितया. B. N. (r). ८ किस M. R; B. E. N. G. have नियतम् before प्रयो ; पेश्वितया. B. N. (r); पेश्वया G. E. N. (s). ९ तद्मतिविधानम B. N; G. E. insert अप्रतिविधानस्य after प्रयो ; P. has इदम् for इदानीम्. B. also om. मि in इच्छामि at the end of this speech. ३० वृष्ट before this B. E. N. G; P. om. च after अवधार्यताम् after that B. E. G. H. have राजा। उभयमपि क्रियते कथ्यताम् ॥ चाण। वृष्ट महर्गित क्ष्मा क्ष्मा हि क्षमा क्षमा हि क्षमा हि

दिविधं प्रतिविधानम् अनुप्रहो निप्रहश्च । अनुप्रहस्तावदाश्विमाधिकारयोर्भद्रभटपुरुषदत्तयोः पुनरिधकारारोपणमेव । अधिकारश्च
ताहशेषु व्यसनयोगादन्भियुक्तेषु पुनरारोप्यमाणः सैकलमेव राज्यस्य सूलं हस्त्यक्वमवसादयेत् । डिङ्गरातवलगुप्तयोरितिं छुव्ययोः
सकलराज्यप्रदानेनाप्यपरितुष्यतोरनुप्रहः कथं श्रेक्यः । राजसेनभागुरायणयोस्तु धनप्रणाशभीतयोः कुतोऽनुप्रहस्यावकाशः। लोहिताञ्चविजयवर्मणोरिप दायादमसहमानयोरितमानिनोः कीहशोऽनुप्रहः
प्रीतिं जनयिष्यतीति परिहतः पूर्वः पक्षः । उत्तरोऽपि खळ वयमचिरादिधगतनन्दैक्वर्याः सहोत्थायिनं प्रधानपुरुषवर्गस्रग्रेण दण्डेन
पीडयन्तो नन्दकुलानुरक्तानां प्रकृतीनामविक्वास्या एव भवाम इत्यतः

१ तद्यथानुम्र B. N. G.; E. reads निम्रहोनुम्र ; after अहस्र B. N. R. M. add इति. २ G. has for this सच; B. N. have पुन: after this; दोषा for योगा B. N. E.; G. reads अयुक्तेषु for अनिमयु . ३ °लस्पैव B.; N. om. भैव and स्य in राज्यस्य; M. om. अव in अवसा°; B. E. N. G. read अवसाद्यति. ४ °रत्यन्त B. N. E.; B. N. read छुट्धप्रकृतिकयोः; G. E. छुट्धप्रकृत्योः; B. N. have सम् before प्रदा°; G. has संपादनेनाप्य°; E. has प्रसादेननाप्य°. ५ कर्तुं शक्यते B. N.; अहः कर्तुं न शक्यः E.; स्वधनप्राणनाश B. N.; धनप्राणनाश E.; धनप्रनाश G. ६ For दा-नो: B. E. N. read दायादमानप्रदानपीडितयोर्मा-नमप्यपमानं मन्यमानयोरत्यन्तमानिनोः;G.om. प्रदान and मान-नयोः; M.दायाद-मानमसहमाणयोरतिमानिनोः; H. दायादसमानदानपीडितयोः;E.reads की after अनुप्रहः adding वि before जन ;इति om. M.R; G. om. visarga in पूर्वः; M.adds अयम् ७ अपरोपि E.; M. om. खलु. For अचिराद्धिगत M. P.R. read अपि; A. अति. For "इवर्या: A. M. P. R. read "अर्य; for "चिनम्, "चिनः; for पुरुषवर्गसुप्रेण, M. R. पुरुषानुस्वण, A. P. पुरुषा उल्वणेन; G. after "इवर्या: reads चन्द्रगुप्तसहो-त्थायिप्रधानपुरुषसुप्रदण्डेन पीडयतः &c. ८ M. R. om. प्रकृतीनाम्; P. has °श्वास for° श्वास्या; B. E. N. G. om. एव, G. reading अविश्वस्यतामासूम, E. ेश्वास्या मा वयं भूम; B. has साभूम or भवाम instead of एव भवाम; G. om. CC TO A Salva Water as well as before.

CC TO A Salva Water Salva Stri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

परिहत एव । तदेवमु गृहीतास्तरिक्षी राक्षसीपदेशप्रवणी महीयसा म्लेच्छवलेन परिवृतः पितृवधामर्षी पर्वतक्षुत्री मलयकेतुरसान-मियोक्त ग्रुवैतः । सोऽयं व्यायामकालो नोत्सवकाल इति र्दुर्गसं-स्कारे प्रारब्धव्ये किं कौ ग्रुदीमहोत्सवेनेति प्रतिषिद्धः ।

राजा-आर्य, वेहु प्रष्टव्यमत्र ।

चाणक्यः— दृषल, विश्रब्धं पृच्छ । ममापि वहारूयेयमत्र ।

राजा—सोऽप्यस सर्वस्थानर्थस हेतुर्मलयकेतुः कसादपका-मन्तुपेक्षितः।

चाणक्यः - दृषल, अनुपेक्षणे द्वयी गतिः निगृह्येत वा प्रतिश्रुतं राज्यार्द्धे प्रतिपाद्येत वा । निग्रहे तावत्पर्वतकोऽसाभिरेव व्यापादित

<sup>3</sup> For "मजु" G. reads सु", E. "सुप"; वलो for पक्षो G.; B. N. E.H. add भूत्य before पक्षो; E. reads राक्षसस्योप° and B. N. add अवण before प्रवणो: राज after म्लेच्छ B. E. N. G; M. R. om. परिवृत:. २ विधादमापित: E.; ेवधामधित: B. G. N. ३ इति after this B. N.and G. which also adds तत् before सो°. ४ अतो before this B. G. N.; आ° for प्रा° B. N.; एवा E; विधातक्ये for प्रारव्धक्ये G.; for नोत्सवकाल before this E. reads नसरगास-कायाः; °विद्धम् for °विद्धः M. R.; G. om. इति प्रतिपिद्धः. ५ Om. R.; G. adds मया after अत्र. ६ विसर्वम् E.; E. has मयापि for ममापि: G. has अस्ति for अन्न at the end of the speech. After this B. N. H. add राजा। एप पुच्छामि। चाण भयमप्येष कथयामि; G. has only the first of these speeches and then omitting राजा goes on with आर्य योयम् &c.; E. has वृषल before अह° in the second speech. ७ आर्थ योस्य E.; आर्थ योयमसाकम् G.; B. E. N. add एव after सर्वस्य; B. N. om. स्य in अनर्थस्य. After केत: B. N. add स; and आर्येण after कस्मात्; G. after हेतु: reads सकथं मलयकेतुरूपकामन् &c; E. do. reading "रपका" for "रूपका"; M. R. agree with text reading कसादुपका e M. om. वृषद्ध and for अनुपे° has उपे°; B. N. after वृपद्ध read मह्यकतो-रपक्रमणानुपेक्षणे; G.मलयकेतोरनुपेक्षितोपक्रमेण; E.H.मलयकेतावनुपेक्षितापक्रमणे B. N. G. read स्यात्। अनुगृह्येत before निगृह्येत; E. has only स्यात; After वा B. N. have अनुग्रहे पूर्वप्रति &c. G. has अनुग्रहे तावल्पूर्वप्रति &c. E. has only पूर्वप्रति &c. . Om. B. E. N.; G. reads द्वायतस्य for प्र-वा; अस्य before पूर्वत B. E. N.; G. reads स्वस्य पिता for तावतः B. E. N. G. also Com. Prof faira Year Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

इति कृतमतायाः खंहस्तो दत्तः स्यात् । प्रतिश्रुतराज्यार्द्धप्रतिपाद-नेऽपि पर्वतकविनाशः केवलं कृतमतामात्रफलः स्यादिति मलयकेतु-रैपक्रामन्त्रेपेक्षितः।

राजा—अंत तावदेवम् । राक्षसः पुनिरहैव वर्तमान आर्येणो-पेक्षित इत्यत्र किंग्रेत्तरमार्थस्य ।

चाणक्यः — राक्षसोऽपि स्वामिनि स्थिरानुरागित्वात्सुचिरमे-कत्र वासाच शीलज्ञानां नन्दानुरक्तानां प्रकृतीनामत्यन्तविश्वासः प्रज्ञांपुरुषकाराभ्यामुपेतः सहायसंपदाभियुक्तः कोश्वानिहैवान्तर्नगरे

कृतन्नतायाः स्वह्स इति । कृतन्नता दृष्टा स्यात् । तथा च राक्षसोपरि पातितं तदयशः परिहृतं स्यात् । तथा च राज्यार्द्धप्रदाने तव कृत्स्न-नन्द्राज्यलामार्थमुपांशुकृतोपि पर्वतकवधो व्यर्थः स्यात् । कृतन्नता-मात्रं फलं यस्य तथोक्तं केवलं स्यात् । किं तया राक्षससाचिव्यलाभ-विकलया कृतन्नतया फलम् । अतो मलयकेत्पेक्षणमेव वरमनया प्रकृतया राज्यकार्यसंविधानप्रणाल्या राक्षसोपसंप्रहसाधकमित्याशयः ।

कृतन्नतामात्रफलः स्यादिति । तव संपूर्णनन्दराज्यफलो न स्यादिति

१ स्वयम् for स्व B. E. N.; G. has "तायाम् before this; G. has भवति for स्यात; E. adds इतिर्after स्यात्. B. N. have अर्घ before राज्य; and R. M. om प्रतिश्चत; G. reads राज्याई प्रदाने. २ "नाशे for नाश: N. R. omitting केवळम्; P. adds एव after केवळम्.R. M. read परिहार: for फळ:; G. फळकः; E. has मात्रकम्. ३ "रुप" for "र्प" A. G. ४ आर्य before this B. E. N.; तु before पुनः F. E.; R. om. पुनः; after "हैव B. E. N. have अन्तर्नगरे, G. नगरे. ५ G inserts कथम् after आर्येण, M. एव; अन्न after किम् M. R.; इति किमन्नमार्थस्य (sic) A. ६ वृपळ before this B. E. N. G.; खळु निज वfter आपि. B. E.; खळु only. G. E.; "राग" for "रागि" A. P. E.; "मेवान्न B. N. G. ७ G. has संवाहाच; A. संवासाच; P. संवास; B. N. सहवासाच; अत्यन्तम् B. E. N. ८ प्रज्ञापुरुषका रणामुपेस्यत P.; M. R. read सह for सहाय; and अभि in अमियुक्त is om. in B. E. N. G. ९ कोषवळवान् B. N; B. N. खळु after महा". E. has स and CC-G. मार्डा before अप्रान्ति प्राप्ति प्राप्ति

वर्त्तमानः खळु महान्तमन्तःकोपम्रत्पादयेत् । दूरीकृतस्तु वाह्यको-पेम्रत्पादयन्नपि कथमप्युपायैर्वशयितुं शक्य इत्ययमत्रस्य एव हृदये-शयः शङ्करिवोद्यत्य दूरीकृतः ।

राजा-आर्य कसाद्विक्रम्य न गृहीतः।

चाणक्यः - राक्षसः खल्वसा । विक्रम्य गृह्यमाणो युष्म-द्रलानि वेंहूनि नाश्येत्ख्यं वा विनश्येत् । एवं सत्युभयथापि दोषः । पश्य ।

> स हि भृशमिष्युक्तो यद्युपेयाद्विनाशं नतु वृषल विधुक्तस्तादृशेनापि पुंसा। अथ तव बलग्रुख्यान्घातँयेत्सापि पीडा र्वनगज इव तसात्सोऽभ्युपायैर्विनेयः॥ २५॥

भावः।

अत्र तावदेवमिति।अत्र मलयकेतूपेक्षणे तावदेवमुत्तरं भवतु।राक्ष-सोपेक्षणं तु सर्वथानुचितमिति राक्षसपक्षपातं दर्शयन्निवाह—अत्रेत्यादि।

श बाह्यसर्थं विद्वज्ञापि M. R.; बाह्यार्थं विद्धवंज्ञपि A.; बाह्यार्थमविद्धवंज्ञपि P. for बा-पि; E. om. अपि. For क-तः B. N. read न दुःखसाध्यो भविष्यतीस्यतो प्रकामञ्जपेक्षितः । राजा । तिक्तमर्थमिहस्य एवोपायेनीपक्रान्तः । चाण । अथ कथमपक्रान्तो भविष्यति । नन्पायेरेवासौ हृद्येशयः शङ्करिवोद्ध्य दूरीकृतः । दूरीकरणस्य चोक्तं प्रयोजनम्; G.and E. agree; G.om. अतो in first speech; both reading अत्रस्थ for इहस्थ in second and E. also reading एवार्थ न नोपका for एवोपायेनीपक्रा ; both reading कथमजुपक्रान्तो for अन्तो in third speech; E. also reading हृद्यशब्यः for हृ-यः and G. omitting च in चोक्तमः; P. om. कथमपि and शयः in हृदयेशयः. २ वा before विक्रम्य R. G. A. ३ वृष्ट before this B. E. N. G.; नि before गृह्य B. E. N. G.; P. om. कम्य- ४ For बहूनि B. E. N. G. read वा वि; B. E. N. G. read स्व-त् before युन्त् दोषाः for दोषः M. ५ सृष्युप A. P. G. ६ B. and N. (r) 'युक्ता'. For अपि M. reads असि, so also H.; A. P. एव. ७ नाशयेत् for शत्येत् B. E. N. C. नवयेत् B. E. N.

राजा—नै शक्रुमो वयमार्थस मतिमतिशयितुम् । सर्वथा अ-मात्यराक्षस ऐवात्र प्रशस्त्रतरः ।

चाणक्यः—(सैकोधम्) न भवानिति वाक्यशेषः । भी

राजा—श्रृयताम् । येन खलु महात्मना लेब्धायां पुरि यानदिच्छम्रिषतं कृत्वा पदं नो गले व्याघातो जयघोषणादिषु बलादसम्बलानां कृतः । अत्यर्थे विपुलैः खनीतिविभवैः संमोहमापादिता

विश्वास्येष्वपि विश्वसन्ति मत्यो न स्वेषु वैर्गेषु नः ॥ २६ ॥

तन्न शक्रुम इति। मया कचित्कार्यविरोधे पृष्टे मतिबलेन केवलं समा-धत्से राक्षसोपेक्षणं तु सर्वथातुचितमिति भावः।

न भवानिति । वाक्यशेषो मास्तु नाम । तस्मिन्को गुणो दृष्ट इति पृच्छति—न तावदिति ।

छन्धायामिति। अस्यायमर्थः अस्माभिनिरुद्धासारप्रसारतया वलवदु-पितरुद्धं पुरमसुरक्षं परयन्नभयमस्मत्तो याचमान इव पुरमस्मद्धीनं कर्तु-मस्मद्वलान्यन्तः प्रवेश्याभिर्छन्धायां वशीकृतायां पुर्यस्मदीयजयापाद्न-घोषणाय प्रवृत्तान्यपि तानि वलानि वलाद्याहत्य निगृद्ध वहिःस्थिता-न्वलवतोष्यस्मानगणयन्नस्मदुपांशुवधाय विषकन्यानियोजनकूटतोरणश-यनगृहनिर्माणादिस्वकार्यसाधनपर्यन्तमन्तर्नगर एव कंचित्कालं स्वच्छ-न्दमुषितवान् । अनन्तरमुपांशु सुरङ्गया सर्वार्थसिद्धिमपवाद्य स्वयमपि निर्गत्य वहिः सुद्दद्वलमुत्थाप्य पुनरप्यस्मानिमयोक्तुमुद्यतः । एवं स्वनी-तिविभवैरनेन संमोहिता अस्मन्मतयो विश्वास्थेष्वपि जीवसिद्धिमागुरा-

१ तक्ष A.P.; वाचावाचमित for मित B. N. H.; मितमितितुम् A. २ M. om. अत्र. ३ Om. G. E.; R. om. न and reads भवानेति. After वाक्यरोप: मा तावदेवम्। मो &c. B. N.; न तावत् A.; नजु तावत् P.; न तावत्वम् E.; खल for वृपल G. ४ यदि न ज्ञांयते तदा before this B. N.; E. and G. agree; E. om. तदा and G. substituting तत्; B. N. read तेन for येन and B. P. read खलु before येन. ५ लब्धानाम् M.; यावदित्थम् for यावदिच्छ G. ६ सु for स्त्र B. N.; च्रा M. R. G. ७ त्रार्थेषु A. E.: मार्गेषु G.

चाणक्यः—( विहस्य । ) एतत्कृतं राक्षसेन । वृषल, सया पुन-ज्ञातं नन्द्मिव भवन्तमुद्धत्य भवानिव भूतले मलयकेत् राजाधिरा-जपदे नियोजित इति ।

राजा-अन्येनैवेदमनुष्ठितं किमत्रार्यस्य।

चाणक्यः है मत्सरिन्,

आरुह्यारूढकोपस्फुरणविषमित्तां प्राङ्गुली ग्रुक्तचूडां

लोकमत्यक्षस्त्रां सकलरिपुकुलोत्साददीर्घा मतिज्ञाम् । केनान्येनावलिप्ताः नवनवतिशतद्रव्यकोटीश्वरास्ते

नन्दाः पर्यार्यभूताः पश्चव इव हताः पश्यतो राक्षसस्य ॥ २७॥

यणप्रभृतिषु स्वेषु वर्गेषु न विश्वसन्ति यतो वयं तानिप पुरान्निःसारितवन्त इत्यहो मतिमानितिशूरः साहसी महात्मा राश्चस इति ॥ २६॥

विह्स्येत्यादि । इदं राक्षसनीतिविभवाधिक्षेपार्थं सोत्प्रासवचनं स्व-शक्तिप्रशंसनं व्यवसायः । नन्दोद्धरणमौर्याधिराज्यस्थापनहेतोः स्वशक्तेः प्रशंसनात् ।

अन्येनैवेदमिति । इदं नन्दोद्धरणिमत्यर्थः । इयं गुरुतिरस्कृतिर्द्रवः । हे मत्सरित्रिति । मत्सरः परोत्कर्षासहनम् ।

आरुह्यारूढेति । प्रवृद्धकोपावेशेन विषमिताभिर्विसंष्ठुलं प्रचिता-भिर्प्राङ्गुलीभिरङ्गुल्यप्रैर्भुक्तचूडा शिखा यस्पाम् । सकलानां रिपू-

१ वृपल before this B. E. N. G. Before वृपल further on B. E. N. have a speech राजा। अथ किम्। एतत्कृतममात्यराक्षसेन (E. om. अथ किम्) G. om. वृपल and inserts न after पुन: further on. २ "मुत्कृत्य for मुद्धृत्य E.; E. has पृद्ध्म and om. final इति. ३ G. N. (s) read योजितः for नियोः; A. P. E. read "तुर्धिराज्यपदे; B. N. (r) read तुर्धिराज्यमारोपितः. ३ अनेनै A.; B. N. read अलमुपालम्य आयं दैवेनेदम् &c., M. after कि-स्य adds इयं गुरुत्स्मृतः; R. इयं गुरुत्त्रस्कृतिः. ५ अहो M. R. ६ For विषमिता M. reads

अपि च 1 de chiliquement

गृधेरावद्भचकं वियति विचितिर्दीर्घनिष्कम्पपक्षे-

भूमध्वस्तार्कभासां सघनमिव दिशां मण्डलं देशियन्तः।

नन्दैरीनन्द्यन्तः पितृवननिलयान्त्राणिनः पश्य चैता-

राजा—अन्येनैवेदमनुष्टितम्। चाणक्यः—आः, केन।

णामुत्सादनाय कालविलम्बात्प्रतिज्ञाया दीर्घत्वमीहशीमुप्रां प्रतिज्ञामारु कृत्वा केनान्येन नन्दाः पर्यायभूता एकस्यां तस्यां दामनिबद्धाः पशव इव क्रमेण हता इत्यन्वयः । पश्यतो राक्षसस्य पश्यन्तं राक्षसमनाहत्ये-त्यर्थः । 'षष्ठी चानादरे' इति षष्ठी ॥ २७ ॥

गृधैरिति । वियति आवद्धचकं विरचितमण्डलं यथा तथा विचलितैर्दीर्घा निःकम्पाः पक्षा येषां तैर्गृधैरेव धूमैरिति व्यस्तरूपकम् । चिताप्रीनां ज्वलदृङ्गारमात्रशेषतया सहजधूमाभावात् गृधा एव धूमत्वेन
निरूपिताः । तैर्गृधधूमैध्वस्ताकभासां तिरोहितसूर्यतेजसां दिशां मण्डलं
सघनिमव मेघमण्डलप्रच्लादितमिवेत्युत्प्रेक्षा । दर्शयन्तः बहलवसावशेषैनैन्दैः इमशाननिल्यान्प्रेतगृकादीन् एतान्प्राणिनः प्रीणयन्तः एते परितः
इमशानेषु दश्यमाना ह्व्यवाहा अद्यापि न निर्वान्ति न शाम्यन्ति ।
पश्य चेति वाक्यार्थः कर्म । अतिकान्तेऽपि विषये रोषावेशवशादेतानेत
इति च बुद्धौ प्रत्यक्षीकृत्य निर्देशः । नन्दकुलिन्दहनक्रोधोऽद्यापि न शान्त
इत्यर्थः । अयं वधरूपो विद्रवः ॥ २८ ॥

आः केनेति । इयं तर्जनरूपा द्युतिः । 🤣

CC-05 No. R. Satya Viat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

९ °रुष्य for °बद्ध. M.; विचरितै: for विचिह्नितै: M.; विचिह्निते वि.; चलतया G.; चलनया B. N.; वलनया H. २ तैर्घयन्त: M. ३ For नन्देरा B. E. N. G. H. have नन्दानाम्; M. has 'नाय' for 'नन्द'; चैते for चैतान् G.; चैत्या: H. १ तेन P.; गन्धिनो for वाहिनो H. From प्रतिज्ञाम् in the second line of the preceding stanza down to this all is wanting in E; बहुङ for

राजा—नन्दकुलविद्वेषिणा दैवेन । चाणक्यः—दैवमविद्वांसः प्रमाणयन्ति । राजा—विद्वांसोऽप्यविकत्थना भवन्ति ।

चाणक्यः—(सँकोपम्।) वृषल, भृत्यमिव मामारोडुमिच्छसि। शिखां मोक्तं वैद्धामपि पुनरयं धावति करः

(भूमौ पादं प्रेंह्रत्य।)

प्रतिज्ञामारोडुं पुनरिप चॅलत्येष चरणः। क्रिणाञ्चान्नन्दानां प्रश्नमग्रुपयातं त्वमधुना

परीतः कालेन ज्वलयसि मँम क्रोधदहनम् ॥ २९॥ राजा—(सावेर्गमात्मगतम् ।) अये, कथं सत्यमेवार्थः कुपितः। तथाहि ।

नन्दकुलविद्वेषिणा दैवेनेति । एतदादि क्रोधसंरव्धयोरन्योन्याधिक्षेपो विरोधनम् ।

ं आरोद्धमिच्छसीति । अधिक्षेमुं प्रवर्तसे इत्यर्थः ।

शिखामिति । तीर्णप्रतिज्ञत्वाद्वद्धमिष्टामि न वध्नामीत्यर्थः । शिखाया अद्यापि न बद्धत्वान्निर्वहणान्ते मंत्स्यमानत्वात् । 'तीर्णप्रतिज्ञेन मया केवलं बध्यते शिखा' (७। १७) इति वक्ष्यति ।

प्रतिज्ञामारोढुमिति । काळेन मृत्युना परीतः वशीकृत इवेति छुप्तोपमा न तु त्वं काळपरीतः चिरजीवित्वेन वर्धिष्णुत्वादिति भावः । अत्र वीरो रसः स्थायी क्रोधेनानुभावेन पौष्कल्यं नीतः ॥ २९ ॥

अये कथं सत्यमेवार्यः कुपित इति । मया तदाज्ञयैव कार्यानुरोध-कैतवेन कोपितोऽपीति शेषः ।

<sup>9</sup> B. E. N. add इदमजुद्दितम्. २ Om. in M. R.; कोपं नाटायेखा E.; कोपं नाटायन्त E. N; A. reads वृष simply for next word, after which B. N. G. add वृषळ again; E. adds कथम्; अघि for आ in आरोदु E. ३ E. has सम for अपि.; सुनतासपि for बद्धामपि H. ३ भू-त्य om. R. M; सूमी पाद-प्रहरं दत्ता. G. E.; do. कृत्वा for दत्ता B. N. ५ चळत्येव M. R. ६ प्रणशनन्दा E.; धान्तम् for धातम् R. ७ पुनः B. N. ८ स्व for आत्म B. N. G.; M. has cc. simply सोद्रोगम् तत्क्षेष्टिका क्ष्रिका क्षरिका क्षर

संरम्भोर्त्स्पन्दिपक्ष्मक्षरदमलजलक्षालनक्षामयापि अधिकार्या भू अक्षेत्रेद्वपूर्म ज्वलित्मिव पुरः पिक्षया नेत्रभासा।
मन्ये रुद्रस्य रौद्रं रसमभिनयतस्ताण्डवेषु स्मरन्त्या

probability.

संजातोर्ग्रेप्रकम्पं कथमपि घरया घारितः पाद्यातः ॥ ३०॥ चाणक्यः—(कृतककोपं संहत्य।) वृषल दृषल, अलग्रुत्तरोत्तरण। यद्यसत्तो गैरीयात्राक्षसोऽनगम्यते तदिदं शस्तं तसे दीयताम्। (इति शैक्षमुत्सृज्योत्थाय चाकाशे लक्ष्यं वद्धा स्वगतम्।)
राक्षस राक्षस, एष भवतः कौटिल्यवुद्धिविजिगीषोर्चुद्धेः प्रकर्षः।
चाणक्यतेश्वलित्मक्तिमहं सुखेन

जेष्यामि मौर्यमिति संप्रति यः प्रयुक्तः।

संरम्भोत्स्पन्दीति। संरम्भेण क्रोधावेशेनोत्स्पन्दीन्युचिलतानि पक्ष्माणि यसाः। अत एव क्ष्रता गलतामलजलेन क्रोधाश्रुणा यत्क्षालनं तेन क्षामया रूक्षयापि क्रोधावेशात्पिङ्गयारुणया नेत्रभासा कर्न्या भूभङ्गोन्द्रेदः क्रोधजनितभूविकारविशेषः स एव धूमो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा पुरोभागे ज्वलितमिव दीप्तमिव। भावे कः। वहेर्ज्वलद्वस्थायां धूम उद्गच्छतीति वस्तुस्थितिः। ताण्डवेषु पुरुषकर्तृकनृत्यविशेषेषु रौद्रं रसमभिनयतः अभिनीय दृशयतः रुद्रस्य स्मरन्ता। 'अधीगार्थद्येशां कर्मणि' इति षष्टी। धरया पृथिन्या संजातोष्रप्रकर्म्य यथा तथा कथमपि कृच्छादार्यस्य पाद्धातो धारित इत्यन्वयः। रौद्रताण्डवकारिणो रुद्रस्य पाद्धात इवातिकूर्श्चाणक्यपाद्धात इति रौद्रो रसः। वीररसोऽङ्गम्। इयमुद्रेजनरूपा द्युतिः॥ ३०॥

३ °म्मास्पन्दि B. E. N. G; R. om. प्रसा २ जूत E; B. E. N. read पुनः for पुरः ३ सम् for चु B. N. ४ °तोद्मकस्प B. N.; संपातोदमक E.; तात्रमक G; कथमिव for कथमि B; पादपादः for पाद्मातः E. ५ कृतकम् B. N; G. reads रोपम्; वृपल (अल ?) मुत्तरेण A. R. M; G. om. one वृपलः ६ वरी B. E. N.; तस्पादिदम् for तिदृदं B. E. N; G. om. तत्. ७ निष्कामन् before this M; P. om. चः; B. E. N. G. add प्रसम्भवत् after चः; A. P. om. स्वगत्म; E. has आस्मगतम्; A. R. G. om. one राक्षसः ८ P. has एव for प्पः For भवतः M. B. read ते. B. N. add एव after प्पः वृद्धिम E. ९ °तः स्व CC-B-PM (का) Evidential for स्वारं Colleges (?) M

भेदः किलैप भवता सकलः स एव संपत्स्यते शेठ तवैव हि दूषणाय ।। ३१ ।।

(इति निष्कान्तः।)

राजा—आर्य वैहीनरे, अतः प्रभृत्यनादृत्य चाणक्यं चन्द्रगुप्तः स्वयमेव रीज्यं करिष्यतीति गृहीतार्थाः क्रियन्तां प्रकृतयः।

कश्चकी—(क्षात्मगतम्।) कथं निरुपपदमेव चाणक्यमिति, नार्यचाणक्यमिति। हन्त, संगुँहीतोऽधिकारः। अथ वा न खल्वत्र वस्तुनि देवदोषः। क्रतः।

स दोषः सचिवसैव यदसत्क्रस्ते नृपः।
्रयाति यन्तुः प्रमादेन गजो व्यालत्ववाच्यताम् ॥ ३२ ॥
राजा—आर्य, किं विचारयसि।
कञ्जकी—देवं, न किंचित्। दिष्टचा देव इदानीं देवः संवृत्तः।

चाणक्यत इति । दूषणायानिष्टायेत्यर्थः इदं खगुणाविष्करणं विच-छनम् ॥ ३१ ॥

स दोष इति । नृपः सचिवमसत्कुरुते नाद्रियते । आदरानाद्रयोः स-दसती । इति यत्स सचिवस्यैव दोषः न नृपस्य । व्यालत्वेन दुष्टगजत्वेन गजः वाच्यतां निन्दातां यन्तुः प्रमादेनैव याति न स्वतः । यन्ता शिक्ष-णेऽविहतस्रोद्गजोऽपि विनीतो वशीमवतीत्पर्थः ॥ ३२ ॥

१ वत M. R.; स तु G.; for हि-य B. N. (r) read विनाशनाय २ Om. E. B. E. N. G. add चाणक्यः after निष्कान्तः ३ Om. G.; अद्य for अतः B. E. N. G.; इतः R. ४ राज्यकार्याणि B. N. G.; राजा कार्याणि E. प Before कि B. N. द स्वा B. N. G.; प्व for मेव B. N. G.; चाणक्यो नार्यचाणक्य इति for चा-ति B. N. G. E; G. has नार्यः; M. om. ना-ति. ७ P. om. समः; E. reads संहतोः; B. N. सत्यमेव हतो &c.; G. om. हन्त and has सत्यं संहताधिकारः; खल्वसिन् E ८ देवदोपः for देवदोपः R. G.; देवं दोपेणावगन्तुमहांभि B. N; E. agrees reading देवमः B. N. om. कुतः. ९ Om R; G. reads विचारयाति १० नरदेव (१) M; B. N. after किंचित् add विचारयामि। किंत्वेतद्विज्ञापयामिः E. agrees reading किंच्यासिन किंचित् add विचारयामि। किंत्वेतद्विज्ञापयामिः

राजा-(आत्मगतम्।) एवमसासु गृह्यंमाणेषु स्वकार्यसिद्धि-कामः सैकामो भवत्वार्यः। (प्रकाशम्।) शोणोत्तरे, अनेन शुष्कक-लहेन शिरोवेदैना मां वाधते। शयनगृहमादेशय।

प्रतीहारी-एदु एदु देवो। (क)

राजा—( आत्मगतम्।) अार्याज्ञयैव मम लङ्घितगौरवस्य

ये सत्यमेव हिं गुरूनतिपातयन्ति तेषां कथं नु हृदयं न भिनत्ति लजा ॥ ३३ ॥

(इति निष्कान्ताः सर्वे) त्तीयोऽईः।

(क) एतु एतु देवः।

एवमिति । एवमावयोः कृतेऽपि (कृतकेऽपि ) विरोधे लोकैस्तथ्यत्वेन गृहीते आर्यविकीर्षितो मलयकेतुराक्षसयोर्विरोधः सुष्टु संपत्स्यत इति भावः। इदं सिद्धवद्भाविश्रेयःकथनं प्ररोचंना ।

आर्याज्ञयैवेति । भूविवरं प्रवेष्टुं छज्जातिशयेन स्वनिछ (विछ )यमभ्युप-गन्तुमिव प्रवृत्तेत्यर्थः । इत्थमत्र नियताप्तिः प्रदृशिता ॥ ३३ ॥

इति श्रीत्र्यम्बकयज्वप्रभुवर्याश्रितदुण्ढिराजव्यासयज्वविरचिते सुद्रा-राक्षसनाटकव्याख्याने तृतीयोऽङ्कः समाप्तः ॥

विगद्धमाणेषु E.; निगृ. B. N. G. २ °कामःस ° om. in R; after प्रकाशस् E. has आर्य आर्य शीघ्रं गच्छ गच्छ । कञ्जू . यदाज्ञापयत्यार्य इति निष्कान्तः । राजा। शोणोत्तरे &c. as in text; G. has आर्थे before शोणो ; R. om. अनेन. ३ शिरोच्यथा G; B. N. P. add तत्., E. ततः before शयन ; "गृहमार्यमा". P.; मार्गमा A. १ कञ्च M; P. R. E. om. one. एदु. For देवो R. has देव्वो, B. N. महाराओ. ५ B. E. N. add आसनादुत्थाय before this; G. om. this all-६ वेष्ट्रमवनेविवे B. E. N. G; G. reads विवरे. ७ न B. E. N. H. G; E. H. read गुरुम्; For अतिपातयन्ति G. and N. (s) read प्रतिपादयन्ति; B. E. H. read प्रतिमानयन्ति ट इति before this in B. N.; इति मुद्राराक्षसनाटके

### मुद्राराक्षसम्।

चतुर्थोऽङ्कः।

- comes

(ततः प्रविश्रत्यध्वगवेषः पुरुषः)

पुरुषः—ही ही माँणहे ही माणहे। (क) राअणिओंओ महिओ को णाम गआगअमिह करेह। अहाणँगमणगुच्ची पहुणो अण्णा जइ ण होइ।। १।। (ख)

(क) आश्चर्यमाश्चर्यम्।

(ख) राजनियोगों महीयान्को नाम गतागतिमह करोति। रे का अस्थानगमनगुर्वी प्रमोराज्ञा यदि न भवति॥ १॥

अय चतुर्थेऽङ्के राक्षसचारसंवादरूपाल्पा कथा प्रकरी कथ्यते । ही हीमाणहे इति । अयं निपातसमुदाय आश्चर्यद्योतकः ।

'जोअणसअसमहिअ' इति कचित्प्रथमपादे पाठः। योजनशतसमधिकं यथा तथेति क्रियाविशेषणम्।

अस्थानगमन इति । <u>अस्थाने अकाण्डे एव गमने प्रस्थानविषये गुर्वी</u> अनितिक्रमणीया ॥ १ ॥

 जाँव अमचरक्खसस्स एदं गेहं गच्छामि। (श्रान्तवत्परिक्रम्य।) की एत्थ दुवारिआणं। णिवेदेह भट्टिणो अमचरक्खसस्स एसो करमओ तुवरन्तो पाटलिपुत्तआदो आगदोत्ति। (क)

#### ( प्रविश्य )

दौवारिकः—भइ, सँगेहिं मेन्तिह । एसो अमची क्झचि-न्ताजिषदेण जाँअरेण सम्रुप्पण्णसीसवेअणो अझ वि सअणं ण मुश्चिद । ता चिद्व मुहुत्तअं। लब्धावसरो तुह आअमणं णि-वेदेमिं। (ख)

(ख) भद्र, शनैर्मन्नय । एषोऽमात्यः कार्यचिन्ताजनितेन जागुरेण समुत्य- क्रिशीर्षवेदनोद्यापि शयनं न मुझति । तस्मात्तिष्ठ मुहूर्तम् । लब्धावसरस्तवा-गमनं निवेदयामि ।

<sup>(</sup>क) यावदमात्यराक्षसस्यैतद्गेहं गच्छामि । कोऽत्र दौवारिकाणाम् । नि-वेदय् मर्तुरमात्यराक्षसस्य एष करमकस्त्वरयन्पाटिलपुत्रादागत इति ।

<sup>9</sup> B. G. N. have ता before this. E. has याच for this. B. N. have जोडन for एदं; E. जोन. For गच्छासि at the end of the sentence M. R. read गच्छम्मि; A. P. गच्छेमि; परिश्रान्त<sup>°</sup> for श्रान्त<sup>°</sup> B. G. N. E. २ सो before this B. G. N; P. has बेस्थ for प्रथ; for दुवा B. N G. have दुआ°. E. दोवा°; निवे° for णिवे° B. E. N; B. N. add दाव after it. ३ Before this B. N. have क्लु, E. चु; G. reads करहआ; E. करमको; B. N. करहको; B.adding after this करहका विश्व कजाम्; E. करभको विय कजाम्; G. adds विश्व only omitting व in next word; पाडलिडचादो N.; पाडलिडचशादो  ${f R}$ .; पाडलिपुत्तादो  ${f E}$ .; पाटलिउत्तादो  ${f G}$ .; पाटलिपुत्तादो  ${f B}$ .; पाटलियुत्तआदो  ${f M}$ .; पाटिलपुत्तोआदो P; R. M. read आअदो° in next word and E. आगतो°. ४ सणिअ A. P.; मा उच्चम् B. E. N. G.; क्खु मट्टा अमचरक्खसो B. N.; क्खु अमचर° E.; अमचर° G; B. and N. (r) read रजा for कजा after अमचो॰ प जागरेण N. E.; "गरप्ण" R; G. has समुत्पादिद for समुत्पण्ण after this and सरीर for सीस. ६ वि दाव ण सअणद्रुम् B; अज्जविणताव सयणअछं विसु°. G.; अजावि ताव ण सक्षणद्छं विमु $^\circ$ .  $^{
m N}$ .;अज वि दाव सजनय्छनं मु $^\circ$ .  $^{
m E}$ .; मुहुत्तयम् G. E.; मुजतअम् (?) N. Before this B. N. read ताब; B. G. N. add जाव से, E. जाव, after it; मविश्र भवदो for तुह B.; भविश्र तुह N.; भविश्र सगदा-CC अनुष्य द्वारामाणम् B. E. ७ निवेदेनि E: णिवेदेशि R.

पुरुषः - भईग्रह, तह करेहि। (क)

(तैतः प्रविशति शयनगृह्गत आसनस्थः शकटदासेन सह सचिन्तो राश्चसः।)

राक्ष्मः—(आत्मगतम्।)

मम विस्रातः कार्यारम्भे विधेरविधेयता-मेंपि च कुटिलां कौटिल्यस्य प्रचिन्तयतो मतिम् । अपि च विहिते मत्कुत्यानां निकामसुप्रमहे कथमिदमिहेत्युचिद्रस्य प्रयात्यनिशं निशा ॥ २ ॥

अपि च।

कार्योपक्षेपमादौ तनुमिप रचयंस्तस्य विस्तारमिच्छ-अनुमिन्नान् न्वीजानां गर्भितानां फलमितगहनं गृद्धु द्वेदयंश्च । अत्र क्रिक्न क्रिक्न विस्तारमिक्य । अत्र क्रिक्न क्रिक्न विस्तारमिक्य प्रस्तमिप पुनः संहरन्कार्यजातं कर्ता वा नाटकानामिममनुभवित क्रेशमस्रद्धियो वा ॥ ३ ॥

्र (क) भद्रमुख, तथा कुरु।

ममेति । मम कार्यारम्भे कार्यारम्भप्रभृति विधेदैंवस्याविधेयतां प्रतिकूळतां विमृशतः मत्कृत्यानां विषकन्यादिकपटकार्याणामुपप्रहे निरोधे
अन्यथाभावे कथमिदमिह राजकार्य भविष्यतीत्युन्निद्रस्यानिशं निशा
प्रयातीत्यन्वयः ॥ २ ॥

कविरत्राद्भुततरनीतिविषयकस्वसंविधानक्षेशं राक्षसवचनव्याजेन प्र-स्तौति—कार्योपक्षेपमिति । कार्योपक्षेपं वीजन्यासं तनुं स्तोकोहिष्टमादौ

१ G. reads भद्द मुहत्तअं तथा करेमि; N. भद्दमुह तहा करेमि; E. भद्दमुहा करेहि; B. भद्दमुह जथा दे रोअदि; P. has करोमि for करेहि in text. २ B. E. N. G. H. om. गृह after शयन; B. E. N. H. read "गतेन for "स्थ: in आस-नस्थ:; B. N. read अनुगम्यमान: for सह and B. has चिन्तितो for सचिन्तो ३ स्वगतम् G. ४ "अथच E., सहज B. N., for अपिच. ५ अपि E., H. विहते तस्क्र" for विहिते मस्क्र" B.; तत् for मत् E. H.; "ह" for "हि" N. ६ "न्य"...शाः C. B. E. Nath Read Ballow, महामान्य करियान अर्थ करि

1) framatie to

तदैपि नाम दुरात्मा चाणक्यवदुः— (उपसृख)

दौवारिकः-जेंदुं (क)

राक्षसः अतिसंघातुं शक्यः सात्।

दौवारिकः-अँमचो। (ख)

राक्ष्मसः—(वामाक्षिस्पन्दनं सूचित्वा आत्मगतम्।) दुरात्मा क्व चाणक्यबद्धजेयत्वतिसंघातुं शक्यः स्थादमात्य ईति वागिश्वरी वामा-श्विस्पन्दनेन प्रस्तावगता प्रतिपादयति। तथापि नोद्यमस्त्याज्यः।

(क) जयतु

(ख) अमात्यः।

मुखसंधो रचयंस्तस्य बीजस्य विस्तारं व्यक्ति प्रतिमुखसंधाविच्छन्कुर्वन् गर्भितस्य दृष्टनष्टस्य बीजस्य गहनं फळं गूढं यथा तथा गर्भसंधावु-द्रेद्वयन् अन्विष्यन्विमर्शसंधो तस्यैव बीजस्य बुद्ध्या विमर्शमनुसंधानं कुर्वन् प्रसृतमपि यथायथं विप्रकीणमपि कार्यजातं मुखसंध्याद्यर्थजातं निर्वहणसंधो संहरन्नेकार्थ्यमुपनयन्नाटकानां कर्त्ता वा तथा आदौ गूढ-मारच्धं राजकार्यजातं अन्तरान्तरा विस्तारयन्गर्भितानां गूढानां वीजानां मुद्राणां फळं साध्यं मुहुकद्भेदयन् उन्नयन् बुद्ध्या विमृशंश्च आयतौ प्रसृतं शुभोद्कं संहरन्नुपसंहरन् अस्मद्विधो मन्नी वा महान्तमायासमनुभवतीस्थः।। ३।।

वागीश्वरीति । वागीश्वरी उपश्रुतिरूपा वामाक्षिस्पन्दनेन प्रस्तावं सं-वादं गता प्राप्ता सती पूर्वोक्तमर्थं सूचयतीत्यर्थः । इदं कार्यसंप्रहणमा-दानं नाम विमर्शसंघेरन्त्यमङ्गम् । चाणक्यकर्तृकस्य राक्षसातिसंघान-

श्र M. R. om. तद्; A. P. om. नाम. २ जअदुजअदु B. N.; जयदुजयदु E. G. which add अजो. ३ असि B. E. N. G.; अनु P. % G. adds राक्षसः. ५ स्पन्दम् B. N. G; B. E. N. G. R. omit. दुरात्मा; B. N. read जयित असि ; G. E. जयनु असि . ६ E. adds राक्षस before this; B. N. (r) and H. om. वागीश्वरी and E. reads दौवारिकमवलोक्य प्रकाशम् before वागीश्वरी. ७ गतम्

दौवारिकः अमच, करमओ दुआरे चिहदि। (क)

राक्षसः-शीघं प्रवेशय।

दौवारिक:- तहित्ति। (निष्कम्य पुरुषमुपस्य।) भद्, उप-सप्य अमचम् । (ख) (इति निष्कान्तः।)

करभकः—( उपसर्खं।) जेदु अमचो। (ग)

राक्षसः-भँद्र, उपविश।

करभकः जं अर्मचो आणवेदिति। (भूमावुपविष्टः।) (घ)

(क) अमात्य, करमको द्वारि तिष्ठति ।

( ख ) तथेति । मद्र, उपसर्प अमात्यम् ।

(ग) जयत्वमात्यः।

(घ) यद्मात्य आज्ञापयति ।

## रूपस्य कार्यस्य राक्ष्सेनैव दुरुपश्रुतिदुःशकुनप्रतिपाद्नद्वारा संप्रहणात्।

3 B. E. H. have एसोक्खु before this; G. एसो.; N. B. H. read ह for स and E. को for ओ; R. M. read दुवारेचिहइ; G. दुवारि; B. H. read पाडिं पुत्तादो आअदो इच्छिदि अमचं पेक्खिदुम्; E. agrees reading वो for दो in पुत्तादो and त for अ in आअदो; N. has एसो पाडिलेडनाओ आसूदो करहुओ आअदो इच्छिदि &c. २ अवारितम् B.; अविलिम्बतम् E. H.; N. G. add आर्य किं विचारयसि before this; B. adds एनम् after प्रवे°. ३ for तहेति B. E. N. G. H. read जं अमचो (G. देवो ) आणवेदित्ति (इति. G.; om. E.); G. om. निष्क्रम्य; E. substitutes निर्गत्य; P. om. तहेत्ति निष्क्रम्य and reads पुरु पुनरुप°. सह B. N. G; B. N. E. H. add here पुसी आमची चिट्ठदि ताः G. agrees adding खु after एसी and om. ता. For उपसप्प R. reads उवसप्प; G उप्पसप्पदु; A. उपस्प्प; E. H. उवसप्पेहि. 8 B. E. N. G. have णस् for अस°. ५ E. om. इति; B. E. N. G. H. add दौवारिक: after this. इ Before कर G; B. N. add राक्षसम् before उप. B. G. N. have जअडु जअदु; E. जयदु जयदु. ७ B. E. N. G. H. before this नाट्येनावलोक्य and क्रमक स्वागतसुपविश्यताम् for what follows. & अजो A. P.; देवो G; for

CC-de G. reads Ed. E. om. it; and B. and N. read sydatic for sydats. E. om. it; and B. and N. read sydatic for sydats. E. om. it; and B. and N. read sydatic for sydats. E. om. it; and B. and N. read sydatic for sydats. E. om. it; and B. and N. read sydatic for sydats. E. om. it; and B. and N. read sydatic for sydats. E. om. it; and B. and N. read sydatic for sydats. E. om. it; and B. and N. read sydatic for sydats. E. om. it; and B. and N. read sydatic for sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and B. and N. read sydats. E. om. it; and it is it is it. It

राक्ष्यसः—( आत्मगतम् । ) कसिन्प्रयोजने ममायं प्रहित इति प्रयोजनानां वाहुल्यान खल्ववधारयामि । ( इति चिन्तां नाटयति ।) ( ततः प्रविशति वेत्रपाणिद्वितीयैः पुरुषः )

पुरुषः -- ओसलेहँ ओसलेह । आअदो । अवेह अवेह माणवा । किं ण पेक्खह। (क)

> द्ले पैचासत्ती दंसणंवि दुल्लहमधण्णैः। कँछाणकुलहराणं देआणं विअ मणुस्सदेआणं ॥ ४॥ (ख)

(क) अपसरत अपसरत । आगतः । अपेत अपेत मानवाः । किं न पश्यथ ।

( ख ) दूरे प्रत्यासत्तिर्दर्शनमपि दुर्छममधन्यैः। कल्याणकुलधराणां देवानामिव मनुष्यदेवानाम् ॥ ४ ॥

आत्मगतमिति । राक्षसकरमकसंवादावसरे भागुरायणेन मलयकेतु-मतिसंघातुं तयोः प्रवेशावसरदानाय राक्षसचिन्तानाटनं कविनोपनिव-द्धिमिति द्रष्टव्यम् । इदमङ्कावतरणम् । अत्र राक्षसं प्रति करभकेण व-क्ष्यमाणस्य मौर्यचाणक्ययोर्मिथो विरोधस्य पूर्वकार्यानुसंगतत्वात्। छ-क्षणं तु पूर्वमेवोक्तम्—'यत्र स्यादुत्तराङ्कार्थः' इत्यादिना ।

राज्ञो गमनत्वरासंभ्रमाद्पसरतापसरतेति पुनक्किः। कल्याणकुळधराणामिति । कल्याणकुळं धरन्तीति कल्याणकुळधराः

१ स्वग° B. N; B. E. N. have अथ after this; G. om. अयम्; B. N. add प्रणिधिः after it. २ G. E. read कार्याणाम्; B. E. N. H. om. बाहुल्यात् and read प्रभूतत्वात् before प्रयो°; G. reads बहुत्वात् for बाहुल्यात्. ३ अपरः for द्वितीय: B. E. N. H. ४ ओसलघ अजा ओसलघ। अवेघ माणहे अवेघ। किस् &c. B. N.; ओसलह ओसलह अज । अवेह माणहे अवेह । ता किम् &c. G.;ओसलघ अजा ओसलघ । अवेह माणहे अवेह E; R. and M. have ओसलेह and अवेह once only; R. has अअम् before आअदोः ५ पेक्खेइ R. M.; पेक्खघ B. N. G. इ °सची. R.; °णमिव for °णंवि B. E. N. H.; °णमि G.; °ण्णेहिं for णंणै: B. E. N. G.; अधन्लीह H. ७ घ. B.; हरणस् N; कल्लाणसणहलाणं H.; R. reads देव्याणम् in both places.; N. देवाणम्; B. and E. read देवाणं च  (आकाशे)

अंजा, — किं भणाह — 'किंणिमित्तं ओसालणं करिअदि' ति । अंजा, एसो क्खु कुमालो मलयकेंदु समुप्पण्णसीसवेअणं अमच-रक्खसं पेक्किंदुं इदो एव आअच्छदि । ता ओसालणा करीअदि । ( इति निष्कान्तः पुरुषः । ) (क)

(ततः प्रविशति मागुरायणेन कञ्जुकिना चैंानुगम्यमानो मलयकेतः )

मलयकेतुः—(निश्वस्यात्मगतम्।) अद्य दशमो मासस्तातस्यो-परतस्य न चास्माभिष्ट्रीयापुरुषाभिमानसुद्रहिद्धस्तसुद्दित्र्य तोयाञ्जलि-रप्यावर्जितः। प्रतिज्ञातमेतत्पुरस्तात्। क्रिल्लं स्टान्न मंशुक्तम् वक्षस्ताडनभिन्नरत्नवर्ष्ट्रम् स्टोत्तरीयां गुरुक् स्वालकम्। हाहेत्युचरितार्चनाद्दं करुणं सूरेणुरूस्वालकम्।

(क) आर्थाः किं मणथ किंनिमित्तमपसारणा कियते इति । आर्थाः एष

खळु कुमारो मलयकेतुः समुत्पन्नशीर्षयेदनममात्यराक्षसं प्रेक्षितुमित एवागच्छति तस्मादपसारणा क्रियते ।

महोत्रतवंशाः मनुष्यदेवाः राजानः । देवास्तु कल्याणः सुवर्णमयः कुळ-घरः कुळपर्वतो मेक्येंषां तथोक्ताः ॥ ४ ॥

आकाशेति । आकाशलक्षणं पूर्वमुक्तम् ।

वक्ष इति । निवापाञ्चिलः श्राद्धतपेणमिति भावः। 'पितृदानं निवापः स्यात्' इति । त्रिकाण्डी । 'वक्षस्ताडन-'इत्यादि जातिवर्णनम् ॥ ५ ॥

तादबात्जनस्य शोकजनितं संप्रत्यवस्थान्तरं शतुस्तीषु मया विधाय गुरवे देयो निवापाञ्जलिः॥ ५॥ steen 5 किमैत्र वहुना।

्रवेद्यच्छता धुरमकापुरुषातुरूपां कार स्वापनि किया गन्तव्यमाजिनिधनेन पितुः पथा वा । आच्छिय वा खजननीजनलोचनेभ्यो नेयो मया रिपुवधूनयनानि वाष्पः ॥ ६ ॥

(प्रकाशर्म् ।) आर्य जाजले, उच्यन्तामसद्वचनादनुयायिनो रा-जानः—'एक एवाहममात्यराक्षसस्यातर्किंतगमनेन प्रीतिम्रत्पादयि-तुमिच्छामि । र्तत्कृतमनुगमनक्केशेन' इति ।

कञ्जकी-तथा। (इति परिकम्याकाशे।) भो भो राजानः, कुमारः समाज्ञापयति—'न खल्वहं केनचिंदंतुगन्तव्यः' इति। (वि-

उद्यच्छतेति। उद्यच्छतेसत्र यद्यपि 'समुदाङ्भ्यो यमोऽप्रन्थे' इत्यात्म-नेपदेन भवितव्यम्, तथापि 'स्वरितवित: कर्त्रभिप्राये क्रियाफले' इत्यत: सूत्रात् 'कर्त्रभिप्राये' इत्यनुवर्तनात्स्वपौरुषोद्यमनक्रियाफलस्य स्वजननी-जनलोचनबाष्पापनयनस्य रिपुवधूलोचनगामित्वाभिप्रायेण परसौपदं क-विना प्रयुक्तमित्यवधार्य संतोष्टव्यं वैयाकरणवर्यैः । आच्छिद्यापनीय रि-पुवधेन तन्नयनवाष्प उत्पादिते स्वजननीजनदुःखमपमार्जितप्रायं स्थादि-त्यर्थः । सुगममवशिष्टम् ॥ ६ ॥

कृतमिति । कृतमित्ययं अलमित्यर्थे ।

१ याद्रक्  ${f H}$ .;  ${}^\circ$ रमा ${}^\circ$ .  ${f E}$ . २ निधा ${}^\circ$ .  ${f E}$ .; तिल्लायाञ्जलिः  ${
m for}$  निवापा ${}^\circ$   ${f N}$ .; जल-स्याञ्जलिः E. H. ३ तत्किमिह B.; तत्किमत्र N.; किमिति E. ४ उद्ग G. For थुरमका°. P. has पुरमरी. and A. M. धुरमरी. ५ भाजिविहितेन. B. E. N. H.; "माजिनिहतेन G. ६ प्रकाशम् om. in A. P.; उच्यताम् P. G. E; G. om. वचनात् in असाद्व°. ७ भिंताग° B. E. N. G. R. ८ अतः for तत् B.; ततः E.; यतः G; G. has अनुगमनेनेति. ९ यदाज्ञापयाति कुमारः B. G; N. has यचाज्ञा° and E. has परिक्रम्य before this. कुमारो वः समादिशति. G. १० CC Pagati SaGa Wat Bhomi The Kan By tile By Sidnanta eGangotri Gyaan Kosha

छोक्य सहर्षम् ।) कुंमारस्याज्ञानन्तरमेव सर्वे राजानः प्रतिनिवृत्ताः। पंश्यत कुमार: 1 ->

स्तिर्धः स्कन्धदेशैः खरतरकविकाकर्षणात्यर्थश्चरै-त्य उत्तरिः हत्यम्यः काश्चिक्तद्धाः खमिव खुरपुटैः खण्डयन्तः पुरस्तात् । केचिन्मातङ्गमुख्यैर्विहतजनतया मुकघण्टैर्निष्टता

मर्यादां भूमिपाला जलधय इव ते देव नोल्लईयन्ति ॥ ७ ॥

मलयकेतुः - आँर्य, त्वमपि सपरिजनो निवर्त्तस्व । भागुरायण एको मामनगच्छत ।

कश्चकी-तथा। (इति सपरिजनो निष्कान्तः।)

मलयकेतुः - सखे भागुरायण, विंशं मोऽहमिहागच्छद्भिर्भद्रभट-प्रभृतिभिः 'यथा न वयममात्यराक्षसद्वारेण क्वेंमारमाश्रयणीयमाश्र-

सोत्सेधैरिति। खरतराणां तीक्ष्णलोहकण्टककीलितानां कविकानां ख-छीनानां आकर्षणादत्यर्थे भुमैनिम्रितैरत एव सोत्सेधैर्मध्यभागोन्नतै: स्कन्ध-देशैर्प्रीवासागैरपलक्षिताः अश्वाः कैश्चित्रिरुद्धाः । केचित् योधाः । सहसा जवनिरोधे सति मूकचण्टैरिति स्वभावोक्तिः। मातङ्गमुख्यैर्निवृत्ताः जव-नान्मातङ्गान्सहसा संनिगृह्य निवृत्ता इत्यर्थः ॥ ७ ॥

CC 7 after and insert it before and B. E. N. (r) om. an and of an or a construction of the before and an arm of the before and the before and the before an arm of the before and the before an arm of the before arm of the before are the before a superior and the before are the before a superior and the before are the before a before a superior and the before are the before a superior and the before are the before a superior and the before a superior are the before a superior and the before a superior an after this.

<sup>9</sup> E. has कुमार एते before this; B. N. read कुमार कुमार एते भवदाज्ञास-मनन्तरमेव प्रतिनिवृत्ताः सर्वे एव राजानः; G. E. read प्रतिनिवृत्ताः सर्वे राजानः. ३ B. G. N. add हि after this. ३ सोत्सेकै: E.; सौधोच्चे: P. For खरतरकविका B. N. read मुखरकाविकया., G. E. H. खरकविककशा., R. M. read खरतरक-लिका; "त्यन्त" for "त्यर्थ" R. M. ४ खरपदै: G. ५ कश्चि" P; विहित" for विहत P. A. E. इ व्यन्ते R. ७ राजा. A. P; after आर्थ B. E. N. add जाजले. एक एव B. N. ९ यदाज्ञापयति कुमार इति. B. E. N. G; R. G. M. om. सपरिजनोः १० विज्ञापितो B. E. N.; किस् before विज्ञ्ह्हो G. ११ M. R. om.

यामहे । किंतु कुमारस्य सेनापति शिंखरकग्रुरीकृत्य दुष्टामात्यपरि-गृहीताचन्द्रगुप्तादपरक्ताः कुमारमाभिरामिकगुणयोगादाश्रयणीय-माश्रयामहे' इति । तैन्न मया सुचिरमपि विचारयता तेषामैयं वाक्यार्थोऽवधारितः।

भागुरायणः कुमार, न दुंबींघोऽयमर्थः । विजिगीषुमात्म-गुणसंपन्नं प्रियहितद्वारेणाश्रयणीयमाश्रयेदिति ननु न्याय्य एवा-यमर्थः।

भागुरायणः—एवमेतत् । किंत्वमात्यराक्षसश्चाणक्ये बद्धवैरो न चन्द्रगुप्ते । तद्यदि कदाचिचाणक्यमतिजितकाशिनमसहमानः

आश्रयामह इति । राक्षसस्य दुष्टत्वं ध्वनयितुं दुष्टामात्येति चाणक्य-विशेषणम् । आभिरामिकगुणेति च मौर्यदूषणाय ।

अवधारित इति । अतःपरं भागुरायणस्य मुख्यकेत्वतिसंधानवचनं सर्वे बीजार्थस्यावमर्शनम् ।

१ °कमुररीकृत्य P.; शिखरसेनमुरी°. G.; शिखरसेनं द्वारीकृत्य B. E. N. H. २ सन्तः before this B. E. N.; आभिगामिक H. ३ तत्र P. ४ अयम् om. in B. N. For अव B. N. (r) have अधिगतः, P. नाव . ५ B. N. have एवाय-मत्यन्त before this and om. अयम् after; B. N. G. add पृश्य after अर्थः. ६ B. N. H. read वि...रात्म... ज्ञः प्रि . &c; G. agrees omitting visarga after ज्ञ. For हित G. has विहित; अयतित for अयेदिति M. R; oगाअयणीय इति G. H.; अयीतित. A. P. which om. नज्ञ following; A. reads न्यायम् and G. न्यायम् for न्याययः; B. N. G. om अर्थः; E. om. this and last speech. ७ अस्माकम् is before अमात्य &c. in B. E. N. G; E. has निर्रोह्म before प्रिय which last G. has after हिततमः. < कुमार before this B. E. N.; R. has प्रमेव तत्. ९ तु before this B. G. N.;

सै साचिव्यादवरोपयेत्रतो नन्दकुरुभक्त्या नन्दान्वय एवायमिति सुहुजनापेक्षया चामात्यराक्षसश्चन्द्रगुप्तेन सह संद्धीत । चन्द्रगु-प्तोऽपि पितृपर्यायागत एवायमिति संधिमनुमन्येत । एवं सत्य-सासु कुमारो न विक्वसेदित्ययमेषां वाक्यार्थः।

मलयकेतुः—युज्यते । श्रमात्यस गृहमादेशय । भागुरायणः—इँत इतः कुमारः ।

( उभौ परिकामतः )

भागुरायणः—ईंदममात्यगृहम् । प्रविशतु कुमारः । मलयकेतुः—एष प्रविशीमि ।

राक्षसः—( आत्मगतम् ) अँये, स्मृतम् । (प्रकाशम् ।) भद्र, अपि दृष्टस्त्वया कुसुमपुरे स्तनकलशः ।

पुँरुष:-अमच, अह ई। (क)

(क) अमात्य, अथ किम्।

#### 🙀 सुहृज्जनेति । सुहृज्जनाश्चन्द्नदासशकटदासाद्यः ।

 मलयकेतुः—(आकर्णः।) भागुरायण, क्रसुमपुरवृत्तान्तः प्रस्तु-यते । न तत्र तावदुपसर्पामः शृणुमस्तावत् । क्रेतः ।

सैत्त्वमङ्गभयाद्राज्ञां कथयन्त्यन्यथा पुरः । अन्यथा विद्युतार्थेषु स्त्रैरालांपेषु मन्त्रिणः ॥ ८ ॥

भाग्ररायणः—यदाज्ञापयति कुमारः । राक्षसः—भद्र, अपि तत्कार्यं सिद्धम् ।

पुरुषः -- अमचप्पसादेण सिद्धम्। (क)

मलयकेतुः — संखे भागुरायण, कि तत्कार्यम् ।

भागुरायणः - कुमार, गुँहनः सचिववृत्तान्तः । नैतावता परि-च्छेत्तुं शक्यते । अवहितस्तावर्च्यृणु ।

राक्षसः-भद्र, विस्तरेण श्रोतुंमिच्छामि ।

पुरुष:- गुँगादु अमची । अत्थि दाव अहं अमचेणाणत्तो

(क) अमात्यप्रसादेन सिद्धम्।

(ख) ग्रणोत्वमात्यः । अस्ति तावदहममात्येनाज्ञसः यथा-- 'करमक,

सत्त्वभङ्गभयादिति । सत्त्वभङ्गो मनोभङ्गो विवृतार्थेषु परस्परविस्प-ष्टार्थेषु ॥ ८ ॥

<sup>9</sup> B. E. N. have सखे for this; वर्तते for प्रस्त्यते B.; प्रस्तृतः E; "तान्तेन तावदुपशमोऽस्य G. For what follows B. N. read तन्नोप", E. M. तन्नतावदुप", G. तत्पटान्तरितावेव शृ"; "सपावः for सपामः B. E. N. and शृणुवः for शृणुमः also in G. २ किं कारणिमितिः B. N.; किं कारणमेतत् G.; किं कारणिमिति पश्य. E. omitting शृ-त् before this. ३ मन्त B.; पुनः for पुरः A. M. P. १ Before भद्र B. G. ५ अमचस्त B. E. N; प for प्प. E; and प B. E. N., ये G., रे P., for दे in प्पतादेण. ६ om. G. E; M. R. om भागु ; E. reads तार्ति कार्य सिद्धम्. ७ खेळु after this B. E. N. ८ श्रोतुम-ईति कुमारः B. N. G; E. agrees reading इच्छिति for अईति. ९ तत् before श्रोतुम. G. १० सुणोदु R; E. reads अज्ञो for अमचो and G. मचो; ताव for

CC- CIA CHASHA CON CONTROL OF SHIP CON COLOR OF SHIP CON CONTROL OF SHIP CONTR

जैह—'करमअ, कुसुमपुरं गच्छ । मह वअणेण मण वआलिअं थणकैलसं जह चाणकहदएण तेसु तेसु अण्णामङ्गेसु अणुचिटी-अमाणेसु चन्द्जतो उत्तेअणसमत्थेहि सिलोएहि उवसिलोअइ-दँक्वो' ति । (ख)

राक्षसः-भेद्र, ततस्ततः।

करभकः—र्तदो मए पाडलिंडचं गदुअ सुणाविदो अमचसंदेसं वेआलिओ थणकलसो । एत्थन्तरे णन्दउँलविणासदूणस्स

कुसुसपुरं गच्छ । मम वचनेन भण वैतालिकं स्तनकलशं यथा चाणक्यहतकेन तेषु तेषु आज्ञामङ्गेषु अनुष्ठीयमानेषु चन्द्रगुप्तः उत्तेजनसमर्थैः श्लोकैरुपश्लो-कृथितव्यः' इति ।

(क) ततो मया पाटलिपुत्रं गत्वा श्रावितः अमात्यसंदेशं वैतालिकः । स्तनकलशः । अत्रान्तरे नन्दकुलविनाशदूनस्य पौरजनस्य परितोषं

१ जहा G.; जधां B. N.; यद्वाह E.; B. N. G. have करमञ twice. For गच्छ। मह B. reads गच्छित्र भणिद्व्यो मस &c.; N. agrees reading सह; G. E. reading भाण after वस्राणेण further on. For भण B. N. read तुए वैतालिओ.; G. वेआलिओ; E. आवलिअ. २ त्थणकलसो. B. E.; थणअलसो-G. N; B. G. N. read जधा for जह following; °हदगेअणुविहयमाणेसु for हदपुण omitting अणुचिद्धी coming further on E; चाणक्य. B. N; A. M. read तेषु तेषु; आण्णा for अण्णा B. E. N ; and M. has "अङ्गेषु; B. has an anusvara at the end of all the locatives and instrumentals here; B. and N. read समुत्तेअण further on. ३ °जन for °अण P. ४ उवसिलोगई E.; उवसिलोअइअब्बो° G.; N. reads हिलोपुहि° for सिलो° before this; and P. सिलोहएहि. ५ om. B. N; R. om. one तत:. ६ अदो E.; मये for मए G. and पाढिले. B. N.; पाटिले A. P; 'पुत्तम् A.; 'पुत्रम् P; गच्छित्र for गदुक्ष B. G. N.; गाच्छिव E; सुणाविओ G; अमचस्स for अमच B. N. E; संदेसो B. N ; वैतालिओ. B; E. om. the word ; त्थणक B. E. ; त्थणअ N. G. After this B. N. H. have a speech रा°. ततस्ततः Karabhaka then goes on with एत्थ &c. ७ कुछ B. N. E; for दूणस्स A. reads दुनिमञस्स., P. िरमिश्रस्ता, अत्रिप्रहृ सिश्रहरीक, प्राप्त Cellection Digity हम्मिश्रहरीय eGangotri Gyaan Kosha पोरंजणस्स परितोसं सम्रुप्पादअन्तेण रण्णा आघोसिदो कौम्रुदी-महोसवो । सो अ चिरकालपरिवद्दमाणो जणिदपरिचओ अभिमद-वधूजणसमागमो विअ ससिणेहं माणिदो णअरजणेण । (क)

राक्षसः—(सवाष्पम्।) हा देव नन्द, कौम्रुदी क्रम्रुदानन्दे जगदानन्दहेतुना। कीदशी सति चन्द्रेऽपि नृपचन्द्र त्वया विना॥९॥ करभकः—तेदो सो लोअलोअणाणन्दभूदो अणिच्छन्तस्स

समुत्पाद्यता राज्ञाघोषितः कौमुदीमहोत्सवः । स च चिरकालपरिवर्त्तमानो कि जनितपरिचयोऽभिमतवधूजनसमागम इव सस्नेहं मानितो नगरजनेन

(ख) ततः स लोकलोचनानन्दम्तोऽनिच्छत एव तस निवारितश्चाण-

चिरकालेति । चिरकालाद्वहोः कालात्परिवर्तमानः परितो वर्तमानो

जायमानः जनितपरिचयः परिचितपूर्व इत्यर्थः ।

कौ मुदीमहोत्सवः कुमुदानन्दे कुमुदानां कुवलयानां आनन्द्जनके चन्द्रे कोः पृथिव्या मुद्मानन्द्यति समर्धयति कुमुदानन्दे चन्द्रगुप्ते स-त्यपि ताभ्यामप्यतिशयितेन सकलजगदानन्दहेतुना त्वया विना कीदृशी व्यर्थेत्यर्थः। व्यतिरेकालंकारः॥ ९॥

अनिच्छत इति । अनिच्छन्तमनादृत्येत्यर्थः । 'षष्ठी चानाद्रे' इति षष्ठी ।

१ पीर A. P. E; परिओसम् B. N.; परिदो G.; परिदोअंसम् E. For द G. reads अ., E. य; B. and N.om. it. For रण्णा G. E. read चन्दवत्तह्रवेण; B. N. चन्दवत्तेण; आघोसिओ for आघोसिदो A. P. E; B. N. add कुसुमवरे, E. कुपुरे after this; R. reads कोसु for कोसु . २ महूस A.; महूस्स E.; महोस्स P.; महोस्स B. N. For सोअ P. has सो, B. N. सोवि, G. अ; आल for काल B. N. For पिरवह B. E. N. read पवत्त . For भाणो B. N. G. E. read भाण ; परिओसो for परिचओ B. E. N. G.; परिचित्र R.; चिरआळप्यत्तणजणिद-परिदोसो H. For अभि following B. N. read अहि. For वधू B. E. N. G. read वन्सु, M. R. वहू. For समागमो M. R. read समाअमो ३ वहू before this. B. E. N. G.; माणिओणाअर A. P.; माणिदोणायर G. E. ३ After विना E; B. G. N. H. have मह ततस्ततः after this stanza. ५ B. E. N. विना E; B. G. N. H. have मह ततस्ततः after this stanza. ५ B. E. N. have अमच before this; P. G. om. लोअ. For जाणान्द B. G. N. read जानन्द E. L. has रायलोयलोयणाणन्द. For सूदो; N. (8) has सूओ; A. P. CC-opeads को प्राकृति प्रकृति के प्रविद्या प्राकृति के प्रविद्या प्रविद्या के प्रविद्या प्राकृति के प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या प्राकृति के प्रविद्या प्रविद्या प्राकृति के प्रविद्या प्राकृति के प्रविद्या प्रविद्या प्राकृति के प्रविद्या प्रविद्या प्राकृति के प्रविद्या प्राकृति के प्रविद्या प्रविद्या प्राकृति के प्रविद्या प्राकृति के प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या के प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या के प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या के प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या के प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या के प्रविद्या प्रविद्या के प्रविद्या के प्रविद्या के प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या के प्रविद्या प्रविद्या के प्रविद्या के

एव तस्स णिवारिदो चाणकहदएण । एत्थन्तरे थणकलसेण चन्द-उत्तरमुत्तेजिआ सिलोअपरिपाटी पवट्टिदा । (क)

राक्ष्मस:-कीदशी सा।

(पुरुषः 'सत्वोद्रेकस्य' इस्यादि पूर्वोक्तं पठति।)

राक्षसः—(सँहर्षम्) साधु स्तनकलश, साधु । काले भेद-वीजमुप्तमँवभ्यं फलमुपदर्शयति । कुतः ।

> सद्यः क्रीडारसच्छेदं प्राकृतोऽपि न मर्पयेत्। किं र्जुं लोकाधिकं तेजो विभ्राणः पृथिवीपतिः ॥ १०॥

मलयकेतुः-एँवमेतत्।

राक्षसः-र्ततस्ततः।

क्यहतकेन । अत्रान्तरे स्तनकल्योन चन्द्रगुप्तसमुत्तेजिका श्लोकपरिपाटी प्रवर्तिता ।

१. एवव R.; जोवव. G.; दयेव E.; जोव B. N. For तस्स B. N. read तथा णाअरजणस्य., G. णअरजणस्य, E. नपरजणस्स; R. तह; "हदकेण B. N.; हदगेण E; B.N. add कौ सुदीमहोस्सवो after this. २ "उत्तस्स R. M. B. N; B. E. N. G. read पत्रत्ता before this and om. पविद्वा at the end of the speech. For next word M. R. read समुत्तेइआ, E. समुत्तेयणसमझा विकोयणसमझा शिलोय परिवाडी.; B. N. G. "तेअणसमस्या सिलोअपरीवाटी (पाडी. G.); "पाडी R.; "वाजा (?) M. ३ This and next speech om. in B. E. N. G. H.; M. R. read in next speech सत्त्वोद्रेकिमत्यादि. ३ Om. G; B. E. N. G. add सखे after साधु. ५ B. N. add एव after this; P. om. उत्तम् before it; R. M. om. उप in उपदर्श; B. N. read उपदर्शियच्यति and यतः for कृतः. ६ किम E.; किं तु P. R. G. N.; किम B.; H. has किम लोकाधिकं धाम विभाणाः पृथिवीसुजः. ७ B. N. H. add सद्यः कीडेत्यादि पुनः पठित; G. adds सद्यः कीडारसेत्यादि; E. सद्यःकीडारसच्छेदमिति पठिते. ८ G. E. add मद्र before

CCthin and Rya one: Sme traplection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

कर भकः तदो चन्दउत्तेण अण्णाभङ्गकलुसिदेण पसङ्गस्-चिदं अमचगुणं पसंसिअ अपन्भंसिदो अहिआरादो चाणकह-दओ।(क)

मलयकेतुः सखे मागुरायण, गुणप्रशंसया दर्शित्यन्द्रगुप्तेन राक्षसे मृक्तिंपक्षपातः। किं व व्यान्यक्षितिक

भागुरायणः —नं तथा गुणप्रशंसया यथा चाणक्यवटोर्निरा-करणेन ।

राक्ष्मसः किर्मयमेवैकः कौग्रदीमहोत्सवप्रतिषेधश्रनद्रगुप्तस्य चा-

णक्यं प्रति कोपकारणमुतान्यद्प्यस्ति।

मलयकेतुः—संखे, चन्द्रगुप्तस्थापरकोपकारणान्वेषणेन किं फ-लमेष पश्यति।

भागुरायणः कुंमार, मतिमांश्राणक्यो न निष्प्रयोजनमेव चन्द्रगुप्तं कोपयिष्यति, न च कुँतवेदी चन्द्रगुप्त एतावता गौरवमुख-

(क) ततश्चन्द्रगुप्तेनाज्ञामङ्गक्छिषितेन प्रसङ्गस्चितममात्यगुणं प्रशस्या-पञ्जंशितोऽधिकाराचाणक्यहतकः। ब्याव्यक्रव

न तथेति । गुणवन्तमेनं संप्रहीतुमेव चाणक्यवदुरनेन निराकृत इत्यर्थः ।

१ आण्णा B. E. N. G. For कुलु G. reads कलुसहिअएण, E. कलुदहियएण, B. N. H. कलुसिदहिअएण, A. °कलुपिदेण; °सूइदम् M. R. for सूचिदम्; B. E. N. G. read सुइदम्; सुइरं H. २ For अ-णम् M. R. G. E. read अमचस्स गुणम्; P. has उणम् for गुणम्; प्पसंसिअ for पसंसिअ B. E. N.; संसिअ G. For अ-दो which follows G. has इसंसिओ., E इसंसिदो, B. N. प्यस्वसिओ; R. अवन्भंसिदो; H. णिन्मच्छिदो; अधिआ for आहिआ G. ३ शंसा P. ४ R. G. P. om. भक्ति. ५ कुमार before this B. N; E. after 'शंसया has दर्शित: &c. as in previous speech. इ सब before this. B. E. N; P. om. एव further on. ७ G. om. अपि. ८ सागुरायण after this. B. E. N; G. E. om °स्थापर; °न्वेषणे for न्वेषणेन B. E. N. 9 Om. R. M; B. N. read एतत्फलं पश्यति अतिमति°; E. एतत्फलमेष पश्यति मति°; B. E. N. om न and add किमिति after निव; For नि-व E. reads स्वल्पप्रयोजने. १० कृत्यवे R.; कृवे E. ११ E. has चाणक्य before गौरव and A. P. R. read उल्लङ्खिच्यति, E.

Casa Riva Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ङ्क्विष्यति । सर्वथा चाणक्यचन्द्रगुप्तयोः पुष्कलात्कारणाद्यो विश्लेषं उत्पद्येत स आत्यन्तिको भविष्यतीति ।

करभकः औत्थ अण्णं वि चन्दउत्तस्स कोवकारणम् । उवेक्खिदो णेणै अवक्रमन्तो मलअकेद् अमचरक्खसो तिं। (क)

राक्षसः - राँकटदास, हस्ततलगतो मे चन्द्रगुप्तो भविष्यति । इदानीं चन्दनदासस्य बन्धनान्मोक्षस्तव च पुत्रदारैः सह समागमः ।

मलयकेतुः—सखे भाँगुरायण, इस्ततलगत इति च्याहरतः कोऽस्थाभित्रायः।

(क) अस्त्यन्यद्ि चन्द्रगुप्तस्य कोपकारणम् । उपेक्षितोऽनेनापक्रामन्म- लयकेतुः अमात्यराक्षस इति ।

#### आत्यन्तिक इति । दृढः अप्रतीकार्ये इति यावत्।

9 Om. A. P; B. E. N. G. read उत्पद्मते for "द्येत. A. P. om. इति; G. has सर्वति; E. भवतीति. २ असच before this B. E. N. G. For अण्णं वि G. has अण्णाइं वि, B. E. N. अण्णइं पि, E. अन्नाइ omitting च also in चन्द् ; चाणक before कोव E.; कोप A. P.; कालणम् R.; कारणाइम्. B. E. N. G; B. N. add चाणके. After which B. N. add राक्ष. कि . किम्। कर° जधा पढमं दाव उवेक्खिदो &c., P. reads उपेक्खि° and G. उवेक्षि°. ३ B. N. read अणेण; G. E. om. स and A. P. read न्द्रों for न्त्रों in next word; कमारों before मलअ° B. E. N; B. N. read मलयकेतू; G. E. read मलयकेत्. For तिat the end of the speech B. N. read अ.; R. E. अति. & B. N. have सहर्पम् । सखे before this, G. E. सहर्पम् only; B. E. N. have हन्त after this; संपति for मे. B. N; E. has it before मे. 4 B. N. have staze before this; G. om. बन्धनात् and B. N. read भवताम् for तव. ६ For दान्ह E. reads कुलन्नेण. After समागम: B. N. add जीवसिद्धिप्रसृतीनां क्षेत्राच्छेदः॥ भागु । आत्मगतम् । जातः सत्यं जीवसिद्धेः ह्वेशच्छेदः. ७ Om. G. A. P; B. N. add से संप्रति चन्द्रगुप्तो भविष्यति after हस्ततलगतः; G. adds से चन्द्रगुप्तः only. E adds संप्रति only and then om. all from इति to अपकृष्टस्य in Cthe flext speechat Shart Countdon Digitation and indicate the speechat Shart Country of the flext speechat Shart आगुरायणः—किमेन्यत् । चाणक्याद्पकृष्टस्य चन्द्रगुप्तस्यो-

राक्षसः-भद्र, हैताधिकारः क सांप्रतमसौ बद्धः।

करभकः—तिहं एँव्य पाडिलेडचे अहिवसिद । (क)

राक्ष्मसः—(सावेरीम्।) भद्र, तत्रैव प्रतिवसति । तपोवनं न गतः प्रतिज्ञां वा पुनर्न समारूढवान्।

करभकः - अमच, तपोवणं गच्छदित्ति सुणीअदी। (ख)

राक्ष्मसः -- शंकटदास, नेदम्रपपद्यते । पश्य ।

(क) तसिन्नेव पाटलिपुत्रे अधिवसित ।

(ख) अमात्य, तपोवनं गच्छतीति श्रूयते।

चाणक्यादिति। सचिवायत्तसिद्धिः सचिववियोगे इस्रतलगतः सुस्रेन जेयो भविष्यतीति राक्षसस्य निष्कपटोऽभिप्रायो भागुरायणेनान्यथा वोध्यते। चन्द्रगुप्तस्योद्धरणादुन्मूलनाम्न किंचित्कार्यमवश्यं पश्यति ना-स्यात्यन्तिकाभीष्टसिद्धिः। इस्रतलकरणाद्वशीकरणात्तु स्वस्य साचि-व्यप्राप्त्या चन्द्रनद्।सादीनामापित्रष्टृत्तिरात्यन्तिकी स्वार्थसिद्धिरित्यस्या-भिप्राय इत्यर्थः।

सावेगमिति । तत्रैवावस्थाने मौर्योन्मू छनप्रतिज्ञाया अकरणे वा कदा-चित्पुनः संद्धीतेत्यावेगः ।

१ G. has कुमार before this. G. reads "गुसस्योद्धरणाद्सी किंचित्; B. N. read "गुसस्योद्धरणेऽसी कार्यमवश्यमवगच्छति; E. गुसस्योद्धरणे नजु सौकर्यमवश्यति; H. सौकर्यमवश्य पश्यति. २ E. has अथ before this, G. has क्र before this, B. N. have it after सांत्रतम्; G. R. M. om. असी. ३ जेव्व B. N.; जेव्व G.; रयेव E.; एव P. For पाइङि A. P. G. read पाटङि and for उत्ते B. N. read पुत्ते. For अहिवसदि B. N. read पुढिवः, E. परिवसति, G. अहिवसति. ३ Om. M. R; after मद्र E. reads किम्; न before तपोः B. E. N. ५ P. om. पुनः; A. om. it and न (but has a mark to show something to be inserted); न before पुनः in B. E. N. ६ अज G. For तपोः R. G. have तवो, E. तओः; B. N. read गमिस्सदिः for गड्छिदः M.

देवस्य येन पृथिवीतलवासवस्य क्षित्रासनापनयनानिकृतिर्न सोढा। जी किल्ला सोड्यं स्वयंकृतनराधिपतेर्मनस्वी मौर्यात्कथं च परिभूतिमिमां सहेत ॥ ११॥

मलयकेतुः—सखे, चाणक्यस्य वनगमने पुनः प्रतिज्ञारोहणे वा कास्य स्वार्थसिद्धिः।

भागुरायणः नात्यन्तदुर्वोधोऽयमर्थः । यात्रद्यावचाणक्यह-. तकश्रन्द्रगुप्तादूरीभैवति तावत्तावदस्य स्वार्थसिद्धिः ।

शकटदासः अलमन्यथा विकल्प्य । उपपद्यत एवैतत् । प-भ्यत्वमात्यः ।

राज्ञां चूडामणीन्दुद्युतिखचितशिखे मूर्झि विन्यस्तपादः सैरेवोत्प्राद्यमानं किमिति विषहते मौर्य आज्ञाविघातम्।

मनस्वी मानशीलः ॥ ११ ॥

स्वार्थसिद्धिरिति । स्वस्य साचिव्यपद्छाभ इत्यर्थः ।

स्वैरेव स्वकीयैः सेवकैरित्यर्थः । स्वयमभिचरणेन 'चाणक्यनाम्ना ते-नाथ शकटालगृहे रहः । कृत्यां विधाय सप्ताहात्सपुत्रो निहतो नृपः ॥' इति पूर्वोक्तेनाभिचारकर्मणा ज्ञातदुः खप्रतिज्ञः । ज्ञातं अनुभूतं दुः खं

१ साम्रा° B. E. N. G. H.; "पनयजानिक B. N. E. G. H.; पनयना नि . P. २ B. E. N. have भागुरायण before this; P. om. स्य in this and B. E. N. add त्रणो before वन; 'रोपणे for 'रोहणे R; after वा E. has simply कार्यसिद्धिः. ३ कुमार before this B. N; B. G. N. read अयम् after न instead of before अर्थः; G. E. om. one यावतः; B. N. have निरपेक्षः after यावतः; E. H. have it after चाणक्यः (om. इतक.). ४ "भविष्यति R; G. E. om. one तावत् and M. reads कार्य for स्वार्थः प B. E. N. G. have अमास्य before this. For अन्य-रूप्य B. N. read अत्यन्तविकाल्पितेन; E. has अन्यथा विकल्पितेन; P. G. अन्यथा विकल्पेन.; R. G. E. om. एवः B. N. have वित्तविकालिक कार्यः कार्यः कार्यः कार्यः समावितेन for Command before उपप् and कृतः before प्रयुक्तमास्यः संभावितेन for विकल्पेन स्थितः प्राप्त before उपप् and कृतः before प्रयुक्तमास्यः संभावितेन for विकल्पेन स्था कि स्था प्राप्त कार्यः प्राप्त कार्यः Glection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

कौटिल्यः कोपैनोऽपि स्वयमभिचरणज्ञातदुः सप्रतिक्रो किर्वाचीर्णप्रतिक्रः पुनरपि न करोत्यायतिग्लानिभीतः ॥१२॥ कि

राक्ष्मः-शैकटदास, एवमेतत्। गच्छ विश्रामय करमकम्।

शकटदासः तथा। (इति पुँरुषेण सह निष्कान्तः।)

राक्षसः—अहमपि कुमारं द्रष्टुमिच्छामि । भव्येः

मलयकेतुः—अहमेवार्यं द्रष्टमागतः।

राक्ष्मसः—(नाट्येनावलोक्य।) अये कुमारः। (आसनादु-त्थाय।) इदमासनम्। उपवेष्टमहिति कुमारः।

मलयकेतुः — अयमुपविशामि । उपविश्वत्वार्यः । (यथाईमुप-विष्टः ।) आर्य, अपि सद्या शिरोवेदना । क्रान्यव्याद्याः

राक्ष्मसः कुंमार, कुमारस्थाधिराजैशब्देनातिरस्कृते कुमारशब्दे अन्ति कुतो मे" शिरोवेदनायाः सद्युता । अन्य विकास

मलयकेतुः उरीकृतमेतदार्येण न दुष्पापं भविष्यति। तत्कि-

क्रेशो यस्यां तादृशी प्रतिज्ञा यस्येति वहुव्रीहिगर्भो वहुव्रीहिः । आयति-ग्लानिभीतः प्रतिज्ञातार्थनिर्वेद्दणक्रेशासिह्चणुः प्रतिज्ञाक्रेशं वहुधानुभूय पुनः प्रतिज्ञां कर्तुं विभीयादिस्थेः ॥ १२ ॥

CC-GP of Salar Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

१ कोपितापि. G. H; B. has स्वयमितचरणे ज्ञातदुःखः प्रतिज्ञास्; E. स्वयमिनचरणे इप्रदोपः प्रतिज्ञास्; N. G. agree with text, N. reading "चरणा" for "चरण" and G. "चरणाज्ञात for चरणज्ञात; स्वयमितचरणे ज्ञातदुःखप्रतिज्ञां H. 2 B. E. N. G. H. read पूर्ण for तीणं; ज्यानि for रळानि B. N. H. ३ सखे before this B. N; B. E. N. have तत् before गच्छ. ४ यदाज्ञापयत्यमास्य इति करमकेण B. E. N; G. agrees reading पुरुषेण for करमकेण. ५ R. M. om. एव; A. G. P. read अपि for it; G. om. व्-तः. ६ B. N. (r) add एवागतः, E. आगतः. ७ अहमु B. N; E. adds स्वयम् before उपिने; B. N. read इति यथासनमुपविद्यो for यथाई"; E. G. agree omitting इति. ८ Om. M. ९ Om. B. E. N. (r); स्याद्यराज for "स्वाधिराज" G; E. adds अद्यापि before अतिरस्कृते. १० B. E. N. (r) read कृतः for कृतो मे; A. P. read कृतो. ११ दूरीकृत. G. N. (s); P. E. "उररीकृत"; B. स्वयमुरीकृत; M. ऊरीकृत;

यन्तं कालमसाभिरेवं संसृतवलैरपि शत्रुव्यसनसुदीक्षमाणैरुदासि-

राक्षसः कुतोऽद्यापि कालहरणस्थावकाशः । प्रतिष्ठस्र वि-जयाय ।

मलयकेतुः—आर्य, शत्रुच्यसनग्रुपलब्धम् ।

राक्षसः - उपलब्धम्।

मलयंकेतुः की दशं तत्।

राक्षसः सिववन्यसनं किमँन्यत् । अपकृष्टश्चाणक्याच-न्द्रगुप्तः।

मलयकेतुः--आर्य, सचिवव्यसनमेव।

राक्षसः अन्येषां भूपतीनां कदाचिदमात्यव्यसनमव्यसनं । स्थात् । न पुनश्रन्द्रगुप्तस्य ।

भैलयकेतुः — आर्य, नैतदेवं चन्द्रगुप्तप्रकृतीनां चाणक्यदोषा

न पुनश्चन्द्रगुप्तस्थेति। एवं राक्षसेन समाहितोऽप्यमात्यराक्षसः 'चाणक्ये बद्धवैरो न चन्द्रगुप्ते' इत्यादिपूर्वोक्तेन बहुविधेन भागुरायणोपजापेन क- छिषताशयो मलयकेतुः पुनः शङ्कते—चन्द्रगुप्तप्रकृतीनामिति। राक्षस-मेव मनसि विषयीकृत्य चन्द्रगुप्तप्रकृतीनामित्यादि ताटस्थ्येन वचनम्।

श भवेक्षमा. B. H; "मवेक्षमाणेमुदा". E २ कुमार before this B. E. N. P. ३ रिपुजयाय. B. ४ अमाल B. For शाबुड्य B. N. read अपि किंचिच्छत्रोडय"; G. E agree omitting किंचित; P. H. read सचिवव्यसनमध्यसनमेव. ५ E. has बाहम; B. N. गाहम् before उप"; R. P. om. speech. ६ रा" P.; B. E. N. G. om. तत्. ७ व्यसनम् after this B. N; P. om. this speech. ८ P. om. this speech; R. M. om. आर्थ. B. reads अमाला for आर्थ. ९ कुमार before this B. E. N; for भूप" G. reads भूमिपतीनाम, E. भूमिपाछानाम् १० B. N. add आपि before स्थात्, E. reads तु for पुन:. ११ Before this B. N. have मळ । आर्थ नतु विशेषतञ्चन्द्रगुसस्येति॥ राक्ष । किं कारणं यदस्या-मालाव्यसनमञ्जसनम्; H. follows B. N., omitting यदस्या-व्यसनम्; G. मळ । आर्थ नैतदेवम्। राक्ष । किं कारणमिति; E. मळ same as B. N. omitting इति; then राक्ष । अथाव्यसने किं कारणमिति; B. N. E. om. आव्यम् G. has इदं कारणम् instead; M. adds कुत: after आ-वम्; कि before Camatap Bara Nat Shashi Collection. Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

la contra la

एवापरागहेतवस्तसिश्च निराकृते प्रथममपि चन्द्रगुप्तेऽनुरक्ताः संप्रति सुतरामेव तत्रानुरागं दर्शियष्यन्ति ।

राक्षसः—मा मैवम् । ताः खलु द्विप्रकाराः प्रकृतयश्चन्द्रगुप्तसहोत्थायिन्यो नैन्दानुरक्ताश्च । तत्र चन्द्रगुप्तसहोत्थायिनीनां चाणक्यदोषां एव विरागहेतवो न नन्दकुलानुगतानाम् । तास्तु खलु
नन्दकुलमनेन पितृभूतं घातितमित्यपरागाम्बाभ्यां विप्रकृताः
सत्यः खाश्रयमलभमानाश्चन्द्रगुप्तमेवानुवर्त्तन्ते । त्वाद्दशं पुनः प्रतिपक्षोद्धरणे संभाव्यशक्तिमभियोक्तारमासाद्य क्षिप्रमेनं परित्यज्य
त्वामेवाश्रयिष्यन्त इत्यत्र निर्दर्शनं वयमेव।

मलयकेतुः—आर्य, किमेतदेकमेव सचिवव्यसनमियोगका-रणं चन्द्रगुप्तस्याहोसिंदन्यदप्यस्ति।

राक्षसः-किमेन्यैर्वहुभिरपि । एतद्धि प्रधानतमम्।

भ For एवापराग P. has एवापकार; B. N. om. च; गुसमजु G. E.; गुसाजु B. N. For संप्रति. B. N. read प्रकृतय इदानी पुनः. २ For मान्छ B. N. read कुमार नैतदेवम्। इह.; G. कुमार नैतदेवं ताः खल्छ; E. do. with मा for न. ३ नन्दकुलाजुर B. E. N. G. ४ प्रकृतीनाम् before this B. E. N; E. om. एव after this; M. R. om. कुल; B. E. N. H. read कुलाजुरकानाम् for कुलाजुगतानाम्. ५ पितृकुलमृतं कृत्सं कृतमेन घा B. N.; G. H. do. omitting कुल; E. do. om. कृत्सम्; रागानथाभ्याम् for रागामपोभ्याम् M. R. ६ आश्रय G.; स्वाश्रय E; E. has तु before पुनः and वि for प्रति after it. ७ संभावितश B. N. G. For एनम् before पुरे E. has पुन तम्; R. G. M. om. त्वामेव following this; B. N. G. R. M. read आश्रयन्त; E. has आश्रयन्त्यत्र कुमारस्य; P. has अस्य कुमारस्य for अत्र; B. H. have अत्र कुमारस्य. ८ After वयमेव. B. N. ९ अमात्य B.; एव before एकम् B. E. N. G. १० आहोन्यद्पि किंचित् P. ११ कुमार् before this B. E. N. G; R. om. अपि before एति कार्य B. E. N. add तत्र after किं. For the whole speech P. reads

CC सिचिवर्ध्यस्मिमेवं व्यक्षमसमं द्वयस्यम् . Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

मलयकेतुः — आर्य, कथिमव प्रधानतमम् । किमिदानीं चन्द्र-गुप्तः खेकार्यधुरामन्यत्र मित्रिण्यात्मनि वा समासज्य खयं प्रतिवि-धातुमसमर्थः ।

राक्षसः—वाढमसमर्थः । कुँतः खायत्तसिद्धिषु तत्संभवति । चन्द्रगुप्तस्तु दुरात्मा नित्यं सचिवायत्तसिद्धावेवं स्थितश्रक्षुविकल इवाप्रत्यक्षलोकन्यवहारः कथमिव खयं प्रतिविधातुं समर्थः खात् । अत्युच्छिते मित्रणि पार्थिवे चँ विष्टभ्य पादावुपतिष्ठते श्रीः । सा स्त्रीखभावादसहा भरख तयोर्द्धयोरेकतरं जहाति ॥ १३॥

प्रतिविधातुमिति । प्रतिविधातुमस्मद्भियोगं प्रतिकर्तुमित्यर्थः । तत्संभवतीति । संभवतीत्यनेन सामर्थ्यस्य कादाचित्कत्वमुक्तम् । उभ-यायत्तसिद्धेरेवोत्तरक्षोके प्राशस्यकथनात ।

यत्पृष्टं स्वकार्यधुरामन्यत्र मित्रणीति तत्परिहरति—अत्युच्छित इति । श्रीः राज्यश्रीः अत्युच्छितयोः समस्कन्धतयात्युन्नतिं प्राप्तयोः । र्एकमत्येनान्यूनाधिकभावेन वैकीभाविभवोपगतयोरिति यावत् । मित्र-पार्थिवयोः पादौ मन्त्रशक्तिप्रभुशक्तिरूपौ विष्टभ्य समवस्थाप्योपतिष्ठते

श अमात्य for आर्थ before this. B. E. N; R. M. om. प्रधा°. For मिन—मं B. E. N. G. read प्रधानतमं नाम. २ स्वराज्यकार्य B. E. N.; स्वकार्यराज्य G; G. E. read धुरमन्य°; समासाद्य G. ३ स्थात् after this B. N. ३ For कुतः B. reads एवः after this B. E. H. have मळ । किं कारणम् and then राक्ष । स्वायत्त &c. G. and N. read किं कारणमिति for कुतः. P. writes रा° before कुतः. B. N. read °षु उमयायत्तिसिद्धिषु वा भूमिपालेषु कदाचिदेततः, G. °पु उमयायत्तिसिद्धिषु स्पालेषु ततः E. H. °पु उमयायत्तिसिद्धिषु वा भूमिपालेषु ततः After समवति B. N. add न तु चन्द्रगुप्ते, G. न चन्द्रगुप्ते. प B. N. H. read अवस्थितः for स्थितः, G. सिद्धावस्थितः, E. has °सिद्धौ व्यवस्थितचक्षुविकल &c. ६ सर्वलोक for लोक B. N.; संव्यव° for व्यव° G; for कथिमव after this G. has कथमपि; °विधान for विधातुम् G; B. E. N. G. add कुतः after स्थातः o For च विष्टम्य G. has वावष्टम्य. ८ श्री G. This whole stanza om. in C. After to B. E. N. C. has alagered. ८ श्री G. This whole stanza om. in C. After to B. E. N. C. have अपि च.

alling a very pour नृपोपकृष्टः सचिवात्तद्पेणैः स्तनंधयोऽत्यन्तशिश्चः स्तनादिव । अदृष्टलोकव्यवहारमन्देधीर्भुहूर्त्तमप्युत्सहते न वर्त्तितुम् ॥ १४॥ मलयकेतुः—( आत्मगैतम् ।) दिष्ट्या न सचिवायत्ततत्रोऽसि । ( प्रकाशम् ।) र्यद्यप्येवं तथापि वहुष्वभियोगकारणेषु सत्सु व्यसन-

सुस्थिरा सती तयोः संगता भवतीत्यर्थः । ' उपाद्देवपूजासंगतिकरण-मित्रकरणपथिषु' इति तङ् । यद्यपि प्रभुमन्त्रोत्साहरूपास्तिसः शक्तय-स्तथाप्युत्साहशक्तेरुभयानुकूळत्वेन द्वयोरन्तर्भावाभिप्रायेणात्र सा पृथप्र गृहीता । तयोर्मिश्रिपार्थिवयोर्द्धयोः सतोर्वेमस्रेन न्यूनाधिकभावमुपेस द्वैधीभावेन स्थितयो: सा श्रीर्द्वयोः पादयोः सम्यगवष्टम्भासंभवाद्भरस्या-सहा राज्यभारं वोदुमसमर्था सती स्रीस्वभावाद्दीर्वल्याचापल्याचैकतरं मित्रणं वा पार्थिवं वा जहाति । कंचित्काछं प्रभुमात्रमाश्रित्य व-र्तमानापि मन्त्रवैकल्येन स्वयमपि नश्यत्येवं मन्त्रिणमाश्रित्य वर्तमानापि प्रभुत्ववैकल्येन नइयतीति भावः। यथा काचन नर्तकी उच्छितौ समी वंशस्तम्भी पादाभ्यां दृढमवष्टभ्य सुस्थिरा तिष्ठति तयोर्वैषम्ये विसं-ष्टुलपद्तया देहभरं वोद्धमसहा एकं हित्वान्यतरमवलम्बमाना तेन सह स्वयमपि पतित तद्वत् । अत्र प्रस्तुतेनाप्रस्तुतस्य स्फोरणात्समासोक्तिरलं-कार:। एवमुच्छ्रित: संश्चन्द्रगुप्तोऽनुच्छ्रितेऽन्यस्मिन्मन्त्रिणि धुरामासज्या-समर्थः स्यादिति प्रतिपादितम् ॥ १३ ॥

अथात्मन्यासब्येत्यस्य परिहारमाह—नृप इति। तद्र्पणः तसिन्नव सचिवे राज्यतम् सर्वेमपेयतीति तथाभूतः सचिवायत्तसिद्धिरित्यर्थः। अदृष्टलोकन्यवहारः अत एव मन्द्धीरिति विशेषणसमासः। तसात्सचि-वाद्पकृष्टः सन्राज्यधुरां वोद्धमसमर्थो भवतीत्रर्थः ॥ १४ ॥

दिष्टथेति । त्वयि विरुद्धवृत्तावपि स्वतन्त्रस्य मे नानिष्टमिति भावः । यद्येवमिति । व्यसनमभियुज्यमानस्य अनुसंद्धानस्य व्यसनमन्विष्य

१ अतन्त्रकः for तद्र्पेणः H. २ मृद for सन्द B. E. N. (r). H. ३ स्वग° M. R. १ यद्येवम्. M. P. R. E; B. N. have अमात्य and E. आर्थ before this; B. E. N. G. have खलु after तथापि; P. reads "योगकरणेषु; G. adds अपि सचिव, B. E. N. H. सचिव between सत्सु and इयसन; E. reads

CC ध्यानिनाकि Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

मियुञ्जानस शत्रुमियोक्तरैकान्तिकी कार्यसिद्धिर्भवति । / राक्ष्मसः ऐकौन्तिकीमेव कार्यसिद्धिमवगन्तुमहिति कुमारः। कुतः।

( इसद्धींके लजां नाटयन् ।)

मार्गमात्रकथनव्यापारयोगोद्यमे त्वद्वाञ्छोन्तरितानि संप्रति विभो तिष्ठन्ति साध्यानि नः॥१५॥ मलयकेतुः पैद्येवमभियोगकालमार्थः पश्यति ततः किमास्यते। उत्तुङ्गास्तुङ्गक्रलं स्रुतमद्सलिलाः प्रस्यन्दिसलिलं

क्यामाः क्यामोपकण्ठद्वममतिम्वर्षराः कछोलम्बरम् ।

शत्रुमियोक्तः अभिषेणयत इत्यर्थः । अन्येषु वहुषु कारणेषु सत्सु सचि-वन्यसनमपि साधकं न केवलमिति भावः ।

अन्यान्यप्युत्कृष्टवलादीनि कारणानि सन्तीत्याह—त्वयीति । स्वप्रशं-सायां लज्जाप्रशंसामेव निहुते । मार्गमात्रकथनव्यापार एव योगः उपायः तत्र उद्यमो यह्नो यस्य सः। त्वद्वाञ्लेति। त्वदाज्ञां प्रतीक्ष्त इत्यर्थः ॥१५॥

उत्तुङ्गा इति। अत्र उत्तुङ्गास्तुङ्गकूलमित्यादिसाधारणधर्मोपादानाद्गजप-तीनां शोणसिन्धोश्चोपमा गम्या। शोणमिति श्लेषानुप्राणिता। अत्र स्रग्धरा-वृत्तस्य एकाक्षरमात्राद्वयस्य न्यूनतया प्रस्तारविशेषः ॥ १६॥

## स्रोतः खातावसीद चटमुरुद्शनैरुत्सादिततटाः

शोणं सिन्द्रशोणा मम गजपतयः पास्यन्ति शतशः ॥१६॥ अपि च।

गम्भीरगर्जितरवाः स्वमदाम्बुमिश्र-मासारवर्षमिव शीर्केरमुद्गिरन्त्यः । विन्ध्यं विकीर्णसिलेला इव मेघमाला कन्धन्तुं वारणघटा नगरं मदीयाः ॥ १७॥

कन्धन्तु वारणयटा नगर मदायाः ॥ १७ ॥ ( ईति सागुरायणेन सह निष्कान्तो मळयकेतुः ।)

राक्षसः—कः कोऽत भोः।

(प्रविश्य)

पुरुषः - आणवेदु अमची। (क)

राक्ष्यसः - प्रियंवदक, सांवत्सरिकाँणां द्वारि किस्तिष्ठति ।

पुरुषः-क्खर्वणओ। (ख)

(क) आज्ञापयतु अमात्यः।

(ख) क्षपणकः।

# गम्भीरेति । नगरं पुष्पपुरं वारणमेघमालयोः पूर्णोपमा ॥ १०॥

१ श्रोता°. G.; वद्नै° for दृश्नै° P.; रद्नै° N. R.; द्नै° A. २ ° यो यासन्ति A. P.; पास्यन्तु M. R. ३ समदा° M. R. ३ सीकर B. N.; दिरन्तः A. M. P. R. ७ रोत्स्यन्ति B. E. N. (r) H. ६ E. om. this; M. R. have सह before भागु°; G. has सभागुरायणो. ७ सांवत्सराणास् A.; °रीणास् R; B. E. N. have ज्ञायतास् before this and G. E. have सध्ये after it. ८ त्रियंव°. B. E. N. After this B. N. H. have जं अमचो आणवेदिति निष्क्रस्य क्षपणकं दृष्ट्वा पुनः प्रविश्य च। अमच पुत्तो क्खु संवत्सरिको क्खपणको; E. and G. agree; G. प्रविश्य च। अमच पुत्तो क्खु संवत्सरिको क्खपणको; E. and G. agree; G. reading इति for ति; both om. क्ष-प्रा; G. om. च; both reading च for cading इति for ति; both om. क्ष-प्रा; G. om. च; both reading च for compand G. agree, and E. st. for क्ष्य in क्खुवणको.

राक्षसः—(आत्मगतम् । अनिमित्तं सूचित्वा ।) कथं प्रथममेव श्वपणकैः ।

पुरुषः - जीवसिँद्धी । (क)

राक्षसः—(प्रकाशँम् ।) अवीमत्सद्रश्चनं कृत्वा प्रवेशय ।

पुरुष: - तहं । (इति निष्कान्तः ।) (ख)

( प्रविद्य )

क्षपणकः-

सासणँमलिहन्ताणं पडिवज्जह मोहवाहिवेजाणं। जे मुत्तर्मात्तकडुअं पच्छा पत्थं उवदिसन्ति ॥ १८॥ (ग)

(क) जीवसिद्धिः।

(ख) तथा।

(ग) शासनमईतां प्रतिपद्यध्वं मोहव्याधिवैद्यानाम्। ये सुहूर्तमात्रकदुकं पश्चात्पथ्यसुपदिशन्ति ॥ १८॥

जीवसिद्धीति। प्रथमं क्षपणकसामान्यबुद्धवा दुनिमित्तविचिकित्सा।
पश्चाञ्जीवसिद्धिं ज्ञात्वा प्रस्थानमुहूर्तप्रस्तावार्थं प्रवेशानुमितः। किंचादौ
क्षपणक इति दुरुपश्चस्या राक्षसस्य प्रकृतनीतितन्त्रव्याकोपः सूचितः।
पश्चाञ्जीवसिद्धिरिति सूपश्चसा मलयकेतौ हन्तुमुद्युक्तेऽपि भागुरायणनयोपायेनास्य जीवनसिद्धिश्च सूचितेति द्रष्टव्यम्।

सासण इति । कैशोक्षु चनतप्तशिलाधिरोहणादितीक्ष्णतपसा मोक्ष

<sup>9</sup> Om A. P.; स्वरा° B. N. २ °णकदर्शनम् B. N. ३ °सिद्धिः G. E. ३ Om. M. R. G. E; A. P. G. add मद्र after this.; कारियत्वा for कृत्वा. B. N.; श्रत्वा. G. which has also वेषम् for दर्शनम्. ५ G. has तथेतिः; B. E. N. H. read जं अमच्चो आणवेदिः; E. has त्ति for इति. ६ ततः प्रविशति B. E. N. G. ७ सासह ° N. (८); सासन °. G.; सासंमलहन्ता ° E.; पासण (१) A.; विज्ञानम् N. ८ पाइ R.; पारे ° P.; °वज्ञध G.; विज्ञा for वेज्ञा G.; विविज्ञा ° E.; विज्ञानम् N. ८ G. has वा after जे; M. reads मुहुत्तमेत्तकडुअम्; G. मुहुत्तकडुअम्.; R. N. मुहमेत्तकडुअम्; B. H. पढममेत्तकडुअम्.; E. पढममत्तकडुअम्; पच्छा for पच्छा P. R.; पस्या E; पद्भम् R.; पच्छम्, G.; अपनिद्वादिक्ष के अध्यादिक्ष के M. R. CC-O. Prof. Satya Visi Shastir Conection: Distributed by South and Reversity of Conection.

( उपसृत्ये ।) धम्मसिद्धी होदु सावगाणम् । (क)

राक्षसः-भदन्ते, निरूप्यतां तावद्सत्प्रस्थानदिवसः।

क्षपणकः — ( नाट्येन चिन्तयित्वा ।) सावगा, णिरूविदा मए आमज्झण्णादी णिवुत्तसन्त्रकछाणा तिही संपुण्णचन्दा पुण्णमासी। Salvattin attend Un-

(क) धर्मसिद्धिभवतु श्रावकानाम्।

(ख) श्रावक, निरूपिता मयामध्याह्वान्निष्टत्तसर्वकल्याणा तिथिः संपूर्णच-

इत्याईतानां मतम्। अनेन गाथार्थेन संप्रति खेन वस्यमाणं वचनमापा-ततो रूक्ष्मिप परिणामे राक्षसस्य पध्यमिति सूचितम् ॥ १८ ॥

श्रावक इति । शुश्रुपुपर्यायशब्द्स्तन्मतव्यवहारसिद्धः ।

भद्नतेति ज्यौतिषिकनाम तैरेव व्यवहृतम्। अयमत्रामिप्रायः — आश्व-युज्यां पौर्णमास्यां कौमुदीमहोत्सवप्रतिषेधेन व्यायामकालस्योक्तत्वात्तदा-रभ्य मासद्वयमात्रेणोभाभ्यां चाणक्यराक्ष्साभ्यामुपजापादिना भेदतन्त्रं प्रसाधितम् । अथ मार्गशीष्यी कुसुमपुरोपरोधाय प्रस्थातुकामेन राक्षसेन प्रस्थानदिवसे पृष्टे जीवसिद्धिस्तस्मै मुहूर्त कथयति । अद्य पौर्णमासी पश्चचत्वारिंशन्नाडिकेति मध्याह्वपर्यन्तं भद्राभिधं विष्टिकरणं निवृत्तस-मस्तकल्याणं प्रयाणे निषिद्धम् । किंचाद्य पूर्विदिशि वर्तमानं मृगशिरो-नक्षत्रं दक्षिणादिशं प्रस्थितानामदक्षिणं वामं प्रतिकूछं च । अथापि

<sup>9</sup> Om. R; धर्म ° G. E. For सिद्धी. G. E. read विद्धी, P. सिद्धीओ, B. N. लाहो. For होदु B. E. N. G. read मोदु; for सा-म्. M. has सावआणम्, E. साधकैकरस., B. N. सावका and this before मोदु. धम्मलाहे शाधकाणं. H. २ भद्र M; after निरू R. For असत् B. E. N. read असाकम्. G. has प्रतिष्ठान for प्रस्थान and B. N. add. योग्य before दिवस:. ३ E. has अवलोक्य between ना $^\circ$  and चिः; $^\circ$  सावग  $^{
m for}$  सावगा  $^{
m A.}$ , सावंजा  $^{
m M}$ , सावका B., उवासका G. N., साधका E. For next word B. E. G. read णिल्ह्विदे-For मण् E, has लगो अज., G. अज., B. मुहुते, N. om. it. 8 E. om. आ. N. reads आममदो (?); B. णिब्युत्तसत्तसकलासोहणा तिही &c.; N. णिवुत्तसं-पुण्णकञ्जाणपुण्णमासी &c.; G. णिवुत्तसत्तमकल्णासोहणातिधी &c.; E. निवुत्तस-त्तमकलनासोभनातिही &c.; M. R. णिवुत्तसमस्थकल्लाणाधिही (R. णिउत्त); णिउत्तराअछदोशा शोहणा तिथी सोदि H. CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

तुम्हांणं उत्तलाए दिसाए दिनखणां दिसं पत्थिदाणं अदिनखणे जन्मकते । अवि अ । (ख)

अत्थाहि ग्रुंहे सूरे उदिए संपुण्णमण्डले चन्दे । गॅमणं बुधस्स लग्गे उदिदत्थिमदे अ केदुम्मि ॥१९॥ (क)

न्द्रा पौर्णमासी युष्माकमुत्तरसा दिशो दक्षिणां दिशं प्रस्थितानां अदक्षिण-नक्षत्रम् । अपि च ।

(क) अस्तामिमुखे सूर्थे उदिते संपूर्णमण्डले चन्द्रे । गमनं बुधस लग्ने उदितास्तमिते च केतौ ॥ १९॥

त्वरया गन्तव्यमिति चेत्सायं सूर्येऽस्तमिते चन्द्रोदयसमये छमं मिशुनं बुधस्त्यसाधिपतिः राहुः केतुर्वा तदा उदितास्तमितो भविष्यति । तिस्निन्द्रुधस्य छम्ने गमनं कर्तव्यमिति शेषः । राहुकेलोः सर्पाकारमेकं शरीरं तत्र शिरो राहुः पुच्छं केतुः शिरस्युदिते पुच्छमस्तमितं भवति । पुच्छ उदिते शिरोस्तमितमिति ज्योतिःशास्त्रसिद्धम् । उभयोरेकशरीरत्वान्द्राहुरिति केतुरिति व्यपदेशः । अत उक्तमुदितास्तमिते केताविति । एवं च मिथुनं द्विस्वभावं धनुषि सप्तमकेन्द्रे स्थितेन कूरेणास्तमितेन सूर्येण दृष्टं केतुना पापम्रहेण च युक्तं प्रयाणेऽनिष्टम् । तथा चोक्तम्— 'द्विमूर्तिराशावुद्यं प्रपन्ने कूरमहर्युक्तनिरीक्षिते च । प्रयाति यद्यप्यबुध-स्तदा ना निवर्तते शत्रुजनामिभूतः ॥ ' इति । एवं संदिग्धे मुहूर्ते उक्ते । छम्ने इति । द्विःस्वभावात्प्रयाणे निषिद्धं मिथुनं यद्यपि दुर्छमं तथापि बुधेन सौम्यमहेणाधिष्ठितं सत्सुलमं भवति तदा चन्द्रबलेन गच्छन् दीर्घा चिरेण भाविनीं सिद्धं वक्ष्यसि । अतस्तत्र गन्तव्यमित्यस्य प्रन्थ-

१ तुहाणम् हैं; उत्तराये P. which also reads दिशाये for following word; N. A. have दिशाए; दक्षिणाम् B.; दक्षिणम् N; दक्षिण P; A. G. N. read दिशम्; "णं णक्षत्तम् M. R.; N. has दक्षिणदुआिकणक्त्तम्; G. E. H. दक्षिणदुआिकणक्त्तम्; G. E. H. दक्षिणदुआिकणक्त्रमः; G. E. H. दक्षिणदुआिकणे णक्षत्तओः २ Om. P.; अपि च A.; अवि य E. ३ "भिमु" E.; मुळे B. E. N. G.; उद्दे for उदिए N.; उदिदे B. E. G. १ Om N.; गयणम् P.; गयणे G.; मयणे E.; B. E. N. G. read बुहस्स; लजी for लगी E.; A. P. om. द in उदिद

coast profition

राक्ष्मसः—भदन्तं, तिथिरेव न शुध्यति । क्षपणकः—सावगा,

एक्कगुणा तिँथी चउग्गुणे णक्खते।
चउसत्तिगुणे लॅंग्गे एसे जोइसतन्तसिद्धन्ते।

ताँ । लग्गे होइ सुलग्गे सोमिम्म गहम्मि जइ वि दुल्लग्गे । वृहेसि दीहं सिद्धिं चन्दस्स वलेण गच्छन्ते ॥२०॥ (क)

(क) आवक,

एकगुणा तिथिश्चतुर्गुणं नक्षत्रम् । चतुःषष्टिगुणं लग्नमेष ज्योतिषतन्नसिद्धान्तः । ट्याटीयार्याः तसात् । लग्नं भवति सुलग्नं सौम्ये ग्रहे यद्यपि दुर्लग्नम् । वहसि दीर्घो सिद्धिं चन्द्रस्य बलेन गच्छन् ॥ २ ॥

स्यार्थः । अत्र ऋषेणाभिप्रेतोऽर्थो जीवसिद्धिना ध्वनितः । तथाहि श्रो राक्षसः अर्थाभिमुखः अर्थो मौर्यसाचिन्यरूपोऽभिमुखो यस्येति वहुत्रीहिः । तस्याभिमुख्यत्वेनोपस्थित इति भावः । चन्द्रगुप्तः संपूर्णराष्ट्रः सन्नुदितो मळयकेतुरुदित एवेदानीमतः परमस्तं पराभवभेष्यतीति उदितास्तमितः । पत्थिदाणं अद्विखणं णक्खतं । इत्थं प्रस्थितानां क्षत्रं न दक्षिणमिति योजना । एवं प्रस्थितानां च युष्माकं क्षत्रं भद्रभटप्रभृति दक्षिणं न भवित कि तु प्रतिकूछं मळयकेतुनिप्रहोन्मुखमित्यर्थः । अस्मिन्समये वुषस्य चाणक्यस्य छप्ने संवन्धे निमित्तभूते सति चाणक्ये त्वत्संबन्धार्थमुयुक्ते सतीति भावः । चन्द्रगुप्तस्य बलेन भद्रभटादिना गच्छंस्वं दीर्घा चिर-

ट्रिंग P: पाविह के दिख्याई H.

३ मह. P.; B. N. add तावत् after एव. २ सावका A. B.; सावग R. N.; सावग प्र.; सावक E. ३ तिही A. P.; धिही M. R; P. reads after this चडणगुणे नक्सत्तिहि. मोदि after एक्कगुणा and चडगुणे, which is necessary for the metre. H. ४ चडगाणे छगो एसो P.; चडस्सिहिगु &c. A.; चडचदुणे M.; चडइस R.; चडसिह C.; साठि E; before जोइस B. E. N. have दीसिहि; for जोइस R. has जोसिट्य.; M. om. it; B. N. om. तन्त; G. has तन्ते; E. after छगो has तिएसोयोदिशतन्तशिद्धन्तो. ५ Om. P. B. N. For होइ E, has होहि. For सो-गो B. N. read कूछगाहं पिछहिळजासु, E. सोमिम गहं च जाहि दुछगाम्, G. सोमं पि गहं अ दुछगो. ६ G. reads पाविसिहि दीहासिदी.; E. हविहसि दीहमानड.; B. N. पाविहि होहं छाहम्; बहुलेण for बलेण R.;

लिझानायं-

राक्षसः-भेदन्त, अपरैः सांवत्सरिकैः सह संवाद्यताम्।

क्षपणकः - संवादेर्दु सावगो । अहं उण गमिस्सं । (क)

किर्न राक्षसः—न खलु कुपितो भदन्तः ।

क्षपणक: - कुविदे ण तुम्हाणं भदन्ते । (ख)

राक्षसः-कसाहैं।

क्ष्मपणकः—मअवं कअन्तो। जेण अत्तणो पक्खं उज्झिअ परपक्खो पॅमाणीकरीअदि।(ग)

- (क) संवादयतु श्रावकः। अहं पुनर्गमिष्यामि।
- (ख) कुपितो न युष्माकं भद्न्तः।
- (ग) मगवान्क्रतान्तः । येनात्मनः पक्षमुज्झित्वा परपक्षः प्रमाणी-क्रियते । (appeal brotter)

मनपायिनी चन्द्रगुप्तस्य साचिव्यपदसिद्धि वहसीति राक्षसं प्रति गूढाभि-संधिवचनम् ॥ १९॥ २०॥

येन त्वया आत्मनः पक्षं ज्योतिःसिद्धान्तवेदिनं मां परित्यज्य परे सांवत्सरिका अपेक्ष्यन्ते । अतस्त्वज्योतिःशास्त्रस्य कृतान्तः सिद्धान्तो व्याकोपित इति मत्वा कृतान्तः कुपित इति निष्ठुरवचनं स्पष्टम् । येन त्वयात्मनः पक्षं नन्दवंशीयं चन्द्रमुपेक्ष्य परपक्षो मलयकेतुः प्रमाणी-क्रियतेऽतस्तव कालः कुपित इति हृदि गूढम् । 'कृतान्तो यमसिद्धान्तौ' इत्यमरः ।

<sup>9</sup> Om. M. R.; P. om. आ in the next word; साई म् for सह B. N; E. has सह before सांव. २ °देव E. N; for next word B. has सावके, N. सावका, E. साधके, G. सावको; हमे for आहं E; B. and N. (r) read आहं जिओ मेहं गं रे ए कुवि B. E. N; P. reads कुपिते न; E. reads जकुविदो. ४ स्वगतम् before this B. E. N. G; R. reads अयवं; M. R. किअन्तो; E. B. कदन्तो; E reads thus आसमातम् । भवन्ते प्रकाशम् योत्तणो &c. ५ M. G. read प्रस्प ; E. प्रकस्स प, M. also reads क्ळीअदि; B. E. read प्रपक्ष प्रमाणीकळेसि; N. agrees

(इति निष्कान्तः क्षपणकः।)

राक्ष्यसः-प्रियंवदक, बायतां का वेला वर्तत इति।

प्रियंवद्कः - अत्थाहिलासी भअवं सूरो। (क)

राक्ष्मसः—(उँत्थाय विलोक्य।) अये, अस्तामिलापी भग-वान्भास्करः। संप्रति हि।

आविर्भूतानुरागाः क्षणग्रुदयगिरेरुजिहानस्य भानोः पूर्णच्छायैः पुरस्तादुपवनतस्वो दूरमाञ्चेव गत्वा ।

(क) अस्ताभिलाषी भगवान्सूर्यः।

शूर इति । शूरो मलयकेतुरस्तोन्मुखः शूरो राक्षसश्चार्थाभिलाषी इति चोपश्चतिर्ध्वनिता ।

उक्तामेव दुरुपश्चतिमन्यथयति—भास्कर इति ।

आविर्भूतानुरागा इति । उजिहानस्योदयमानस्य पर्णच्छायैः पर्ण-च्छायारूपेण । इत्थंभावे तृतीया । छायाबाहुस्ये इति नपुंसकत्वम् । पुरस्तात्पुरोभागे पुरोगामिसेवकवत् । आशु शीघ्रमेव गत्वा पूर्वाह्ने दृक्ष-च्छायाः प्रत्यक्प्रसरन्तीति भानोः पुरोगामिभृत्यत्वेनोत्प्रेक्षिताः पश्चादपराहे

<sup>9</sup> G. om. this and क्षप°. २ Om. M. R; om. इति A. P. ३ M. R. have असच before this, B. N. have जं असचो आणवेदिति निष्क्रम्य पुनः प्रविद्य; G. has निष्क्रम्य पुनः प्रविद्य । असच्च; E. agrees with B. but after प्रविद्य adds पुरुषः । अर्थ; E. reads आस्थ्यसीलां; A. अस्थाहिलां. For what follows E. reads अयवसात्ति; B. N. read सुळे for सूरो. ४ B. E. N. G. have आसनात् before this and B. E. N. M. have चर्वादा विलोक्य. ५ B. reads सहस्रदीधितिः । तथाहि; E. भास्कर इति तथाहिः ६ रागः B. E. N. ७ पत्र B.

एते तसिनिवृत्ताः पुनरपरगिरिप्रान्तपर्यस्तविम्वे

प्रायो भृत्यास्त्यज्ञन्ति प्रचलितविभवं खामिनं सेवमानाः ॥२१॥

के क्रिक्टिंड (इति निष्क्रान्ताः सर्वे।)

चेतुर्थोऽङ्कः।

तस्मिन्नस्तोन्मुखे सित निवृत्तास्तं परित्यच्य परावृत्ता इव दृश्यन्ते । 'अप-ककुभः प्रान्तपर्यस्तविम्वे' इति पाठे अपककुष्पश्चिमदिगेव । प्रायो भृत्या इत्यर्थान्तरन्यासः । तेन च मलयकेतुदुरवस्था ध्वन्यते । इत्थं नियताप्ति-प्रकरीकृपो विमर्शसंधिस्तस्याङ्गानि चापवादादीनि निकृपितानि ॥ २१ ॥

इति श्रीत्र्यम्बकयञ्चप्रभुवर्याश्रितदुण्डिराजव्यासयञ्चविरचिते मुद्रा-राक्षसनाटकव्याख्याने चतुर्थोऽङ्कः समाप्तः ॥

१ पुनरितरककुप् B. N.; पुनररियारे E; पुनरिप ककुभः G.; पुनरपरककुप् H.; पर्यन्त for पर्यस्त A. P. २ मुद्राराक्षसे राक्षसयोगो नाम before this A; इति C पुद्राराक्षसम्बद्धे Vat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

## मुद्राराक्षसम्।

# पञ्चमोऽङ्कः।

(ततः प्रवशति छेखमछंकरणस्थिगिकां मुद्रितामादाय सिद्धार्थकः।) सिद्धार्थकः— ही हीमाणहे हीमाणहे । (क)

(क) आश्चर्यमाश्चर्यम्।

अथ फल्लागमकार्ययोः संवन्धो निर्वहणसंधिस्त्रिभिरङ्कैरारभ्यते । तल्ल-क्षणमुक्तम्—

> 'बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम् । ऐकार्थ्यमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत् ॥'

वीजवन्तोऽनुस्यूतबीजाः मुखसंध्यादीनामर्थाः आरम्भवीजसंवन्धाद्यः यथाययं तत्तत्प्रसङ्गानुसारेण विप्रकीर्णा विश्वकिततया यद्र्थमार्व्धाः सन्तः ऐकार्थ्यमुपनीयन्ते तस्य फलागमशालिनः कार्यस्य यत्र निर्वाहः सिद्धिभवति स निर्वेहणसंधिः। कार्यफलागमौ वक्ष्येते। अस्याङ्गानि फला-गमकार्यानुगुण्येन प्रयोक्तव्यानि। यथा

'संधिर्विरोधो प्रथनं निर्णयः परिभाषणम् । प्रसादानन्दसमयाः कृत्याभाषोपगृहनम् । पूर्वभावोपसंहारौ प्रशस्तिश्च चतुर्दश ॥' स्थिगकामिति । राक्षसमुद्रामुद्रितां स्थिगकां पेटिकाम् । ही हीमाणहे इति । आश्चर्यद्योतको निपातसमुदायः ।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ्खालकाम्. B.; रासकाम् N; B. E. N. G. have च after this; B. E. read समुद्राम् for मुद्रि°; G. P. read मुद्रिका. २ Om. B. E. N; M. R. G.

बुद्धिजलिंग्झरेहिं सिश्चन्ती देसकालकलसेहिं। दंसिस्सदि कजफलं गुरुअं चाणकणीदिलदा ॥ १ ॥ (क)

ता गहीदो मए अज चाणकेण पुढमिलिहिदो अमचरक्खसस्स मुद्दालंच्छिओ अअं लेहो तस्स जेव्व मुद्दालंच्छिआ इअं आहरण-पेडिआ। चलिदोक्षि किल पाडलिउत्तं। जाव गच्छामि। (परिक्र-म्यावलोक्य च।) कहं खवणओ आअच्छिद। जाव से असउण-भूदं दंसणं मह संमदमेव्व। ता ण पडिहरामि। (ख)

- (क) बुद्धिजलनिर्झरैः सिच्यमाना देशकालकलशैः। दर्शयिष्यति कार्यफलं गुरुकं चाणक्यनीतिलता ॥ १॥
- (ख) तस्माद्गृहीतो मयार्थचाणक्येन प्रथमलेखितोऽमात्यराक्षसस्य मुद्राला-न्छितोऽयं लेखस्तस्यैव मुद्रालान्छितेयमाभरणपेटिका । चिलतोऽस्मि किल् पाटलिपुत्रम् । यावद्गच्छामि । कथं क्षपणक आगच्छित । यावद्स्याशकुनभूतं द्शनं मम संमतमेव । तस्मान्न परिहरामि ।

## किलेखलीके । गमनमलीकं छद्मरूपिमत्यर्थः । इदं वीजोपगमनं

९ निज्झरेहिं A.; निज्झरही P.; निम्भरिह E.; णिम्भरेहिं R.; णभरेहिं M.; शिख-रेहिं N; for the next word B. E. N. read सिच'; P. reads सारेखेहिं for कलसेहिं. २ दंसइस्सिद् अज B.; दंसिहिक N.; दंसेहक G. E.; दंसिद हि क M.; दंसइस्सदिहि क° R;गरु° B. E. N.; N. reads जीइदनदाता &c.; G. जीइलदा ३ Om. B.E; N. has आत्मगतम् before it. In next word A. P. N. read. ओ for दो; पढम B. E. N. P.; पटम G.; लेहि B. After this B. has लेहो, om; अअंदेहो further on. & B. E. R. N. read दो for ओ; and G. E. and N. अयम् for अअम् ; जेव्व for जेव्व A.; स्येव E.; जेजेह (?) N. In next word B. E. R. M. have दा for आ; इयम for इअं E; G. E. N. add च after this A. E. read आभरण; and A. P. N. पडिआ. E. पिसिविका for पेडिआ. ' B. N. om. this; G. has it before to and E. has at for Et. A. P. read पाडलीयुत्तमं after which B. E. N. G. have ता; गच्छिहा. B. N.; M. R. have इति before पारे. इ अये before this E.; क्यम G. E. For next word B. reads क्लव° and G. °णवो; आग ° for आअ ° E; च्छई M. R; B. N. add ता before जाव; मे for से B. N; R. reads अवसरण; B. has इमस्स; G. एदस्स after भूदम्; N. has ईदंदंस. For मह रामि B. has ता आदित्तदंसणेण पाडि-्रहणामिः देशस्त्रदरंअपेन्वसविद्याप्रसिक्तः Englined By प्रक्षतीयाद्व अन्दर्शितम् स्थाना Kosha

## ( भैविदय )

क्षपणक:-

अलहन्ताण पणमामि जे दे गंभीलदाए बुद्धीए। लोउँ तलेहिं लोए सिद्धिं मग्गेहिं गच्छन्दि ॥ २॥ (क) सिद्धार्थकः--भदन्त, वेन्दामि । ( ख )

क्षपणकः — सावगा, धम्मसिद्धी होदु। ( निर्वर्ण्य । ) सावगा, पत्थाणसमुन्वहणे कअन्ववसाअं विअ तुमं पेक्खामि । (ग)

(क) आईतानां प्रणमामि ये ते गम्भीरतया बुद्धेः । लोकोत्तरेलींके सिद्धिं मार्गैर्गच्छन्ति ॥ २ ॥

(ख) भद्नत, वन्दे।

budte take an joulney (ग) श्रावक, धर्मसिद्धिर्भवतु । श्रावक, प्रस्थानसमुद्रहने कृत्व्यवसायमिव त्वां पश्यामि ।

संधिर्नामाङ्गम् । वीजस्य चाणक्यनीतेरुपगमनात्कार्यसिद्धयर्थमभ्युपगमा-त्रिवंहणात् ॥ १ ॥

परिहरामीति । अनेनाशकुनेन कुसुमपुरं प्रति गमनप्रतिवन्ध इष्ट एवेत्यर्थः ।

आईतानामिति कर्मणि षष्टी। जलनिमज्जितमुक्तालाबुवच्लश्चदुत्पुत्यो-र्ध्वगमनमेव मुक्तिरित्याईतानां मतम् । अनेन लोकोत्तरकार्यसिद्धिप्रदं चा-णक्यनीतिगाम्भीर्ये ध्वनितम् ॥ २ ॥

१ ततः प्रविशाति B. E. N. G. २ अलि B. M. G; B. E. G. N. (r) read °मामो for °मामि in next word. ए दे for जे दे M. R.; ते G.; for ग-ए R. has गम्भिकताए; G. गम्भीरलताए; A. P. गम्भीरदाए; M. R. read बुद्धिआए. ३ E. om. हो...हिं; M. R. read रे for हे and om, next word for which G. has लोस and E. लोय; for सिद्धिम् R. has सिद्धिम्; G. सिद्धि; मगान्ति for गच्छ-न्दि B. E.; गच्छन्ति A. M. N. ४ पणमामि B; E has उपसूख before भदन्त. प्र सावका B. E.; सावगा P.; सावआ M. For सिद्धी R. has सिज्झि.; G. E. विद्धी, B. लाहो.; B. E. add दे after it; and G. E. N. read मोदु; "सिद्धार्थ-कस् before निर्वण्ये B. N. For next word A. P. read. सावेगस्; R. M.om it. B. E. read सावका; G. सावग. For प-कअ B. has समुद्दसंतलणिकद., E. अद्याणसमुद्धातलणकय, N. गभीलतया अत्थाणसमुद्दतलणे, G. अत्थाणसमुन्वहणे हुआ; P. has कद for कुअ; N. विअ for ब्वव; C. साय for साअ; and E. चवसायामं; for तुमं B. has देहिअसं and R. E. N. वे for पे in पेक्स 

सिद्धार्थक: कहं भैदन्तो जाणादि। (क)

क्षपणकः — सावका कि एत्थ जाणिदव्वं। एसो दे मग्गादेस-कुसलो सचणो करगदो लेहो अ सुअदि। (ख)

सिद्धार्थकः - जाणिदं भदन्तेण । देसन्तरं पत्थिदोह्मि । ता

कहेदु भदन्तो कीदिसो अज दिवसो ति। (ग)

क्षपणकः—(विहस्य।) सावग, ग्रुण्डिअग्रुण्डो णक्खत्ताई पुच्छसि।(घ)

सिद्धार्थकः भदन्त, सम्पदं वि किं जादं। कहेहि पत्थाणस्स जई अणुकूलं भविस्सदि तदो गमिस्सं। (ङ)

(क) कथं भदन्तो जानाति।

(ख) श्रावक, किमत्र ज्ञातव्यम्। एष ते मार्गादेशकुश्लः शकुनः करगतो छेखश्च सूचयति।

(ग) ज्ञातं मदन्तेन । देशान्तरं प्रस्थितोऽस्मि । तस्मात्कथयतु भदन्तः कीदशोऽद्य दिवस इति ।

( घ ) श्रावक, मुग्डितमुंडो नक्षत्राणि पृच्छसि ।

(ङ) भदन्त, सांप्रतमि किं जातम् । कथय प्रस्थानस्य यद्यनुकूछं भविष्यति तदा गमिष्यामि ।

१ भदणाजाणिद्म E. २ सावाग P.; सावग R.; सावक G.; सादगा A.; सावआ N; B. has जं before and जेव after एसो. E. has एस for एसो. For म-दो B. has मगण्णाओकण्णघारे, E. मगग्दसणकण्णचाछे; G. om. सडणो; P. has गद for गदो; B. reads छेहे and it and E. om. अ; for सूजदि M. R. read सूण्दि, B. G. E. सूचेदि, N. सूचेति. ३ °न्तलम् B.; °तलेरे ° E; सान्दरम् M. G. has ह्य before प्रिय, ° for which B. E. have चिल; कघेदु for कहेदु B. E. कहेद N., कहेत A; G. om. मदन्तो; E. reads मनो; and G. and N. read कीरिसो. ३ दिजसो. B. P. N; B. N. om. चि. ५ सावगा P.; सावगा. N.; B. E. read सावका; B. has मुण्डम् after this omitting मुण्डो further on; E. has मुण्डासिंझ for मुण्डिंझ; for ज-ई B. G. E. N. read ज-जि and E. has पुण्डासिंझ मुण्डं मुण्डिंझ; for ज-ई B. G. E. N. read ज-जि and E. has कघोदि; मुण्डं मुण्डिंझ H. ६ पि B. N. G. E, (which has it after कि); B. E. N. G. read ता after जादं further on; for कहेदि after that B. has कघोदि, E. काइहि. ७ B. reads अणुजलम् with जिद्द अचणो for प-इ before; E. has यदि अणुलस; N. जिद्द for जह; ता for तदो B; B. and G. ccand E. add attends अण्डाका N. जिद्द for जह; ता for तदो B; B. and G. ccand E. add attends अण्डाका N. जिद्द for जह; ता for तदो B; B. and G. ccand E. add attends अण्डाका N. जिद्द कि विपार प्रियोग्या कि विपार प्रियोग्य विपार प्रियोग्य विपार प्रियोग्य विपार प्रियोग्य प्रियोग्य विपार प्राप्त प्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्

क्षपणकः—सावग, ण संपदं एदस्सि मलअकेदुकडए अणुक्लं मविस्सदि । (क.)

सिद्धार्थकः-भदन्त, कहेहि कुदो एँदम्। (स)

क्षपणकः—सावग, णिसामेहि। पुढमं दाव एत्थ कडए लो-अस्स अणिवारिदो णिग्गमप्पवेसो आसी। दाणीं इदो पचासण्णे कुसुमईले ण कोवि असुदालंच्छिओ णिग्गमिदुं पवेदुं वा अणुमोदी-अदि। ता जदि भाउराअणस्स सुदालंच्छिओ तदो गच्छ विस्सदो अण्णहा चिद्व। मा सुम्माहिआरिएहिं संजिमें अकलचलणो राअ-कुलं पवेसीअसि। (ग)

- (क) श्रावक, न सांप्रतमेतस्मिन्मलयकेतुकटकेऽनुकूलं भविष्यति।
- (ख) भद्न्त, कथय कुत एतत्।
- (ग) श्रावक, निशामय । प्रथमं तावदत्र कटके लोकसानिवारितो निर्गमप्रवेश आसीत् । इदानीमितः प्रत्यासन्ने कुसुमपुरे न कोऽप्यसुद्रालान्छितो निर्गन्तुं प्रवेष्टुं <u>वानुमोद्यते । तद्यदि मागुरायणस्य सुद्रालान्छितस्तदा</u> गच्छ

? सावआ° M.; सावकान E.; सावकाणम् B. P. N.; सां° for °सं° P.; एत° for पुद् A. P.; "लय" for "लअ" P. २ "ऊ" for "कू" M; B. and N. have अणुकलेण अणणुऊलेण वा अगहिद्मुद्दो ण गच्छीअदिः; E. अणुकूलेण अणणुकूलेण वा दिवसे गच्छीयदि;. G. अणुकूले अणणुजले वा गच्छदि. ३ क्खु अअं B. N.; E. has तदो कधं खु णादि and G. कुदो कट्टखुदाणिम्. ४ विका B. E. N.; विशा M.; निशा for ज़िसा° E.; प° for पु° B. E. N. G.; ता° for दा° E; B. and N. read मलअकेंदु before कडए. ५ °य° E; वालिअणि° for °वारिदो णि° B. E. N. G; प° for प्प° B. E. N. G.; ज before प्प P; "सि for 'सी E; इदाणिस् for दाणीं G; इयणिम् E; को for "णे E. ६ "उरे B. N.; "पुरे G; "दा for "ओ B. E. N; "क for °गा° B.N.; °क्ख° E; विसिद्धं for पुवेद्धं B. E. N. ७ 'यदि E; यदि for जदि E; ° यु° for ° द° B. E. N. G; ° ला° for ° स° E; य for अ G. E; ° देशिस for ° ओ B. E. N.; दो G. ८ °द्धं E; वीसत्थो B. M.; वीसद्धो G.; °धा for °हा B. E. N. G. which add निव्वत्तिअ (तिद्व्व. E.) णिउक्कण्टु (णितिक्को G. णिलुक्को E.). B. reads तुमं गुमद्वाणाधिबेहिं; E. तुमंगचिकालिकेहिं; G. has या for आ. ९ "मिदक" B. N.; "मिमक" E; कर. G.; चरणे for चलणो R.; राअउल for राअ- सिद्धार्थकः — किं ण जाणादि भदन्तो अमचरक्खसस्स सण्णि-हिंदी ति ता अमुदालंच्छिदं वि मं णिकमन्तं कस्स सत्ती णि-वैरिदुं। (क)

क्षपणकः—सावगा, रक्खसस्स पिसाचस्स वा होहि ण उण अग्रहालंच्छिदस्स इदो णिकमणोवाओ । (ख)

सिद्धार्थकः-भदन्त, ण कुप्य कज्जसिद्धी होदु। (ग)

विश्रव्धोऽन्यथा तिष्ठ । मा गुल्माधिकारिकैः संयमितकरचरणो राजकुलं प्रवेश्यसे ।

- (क) किं न जानाति मदन्तोऽमात्यराक्षसस्य सन्निहित इति तद्सुद्राटा-व्छितमपि मां निष्कामन्तं कस्य शक्तिनिवारियतुम् ।
- (स्व ) श्रावक, राक्षसस्य पिशाचस्य वा भव न पुनरसुद्रालाञ्छितस्येतो निष्कमणोपायः।
  - (ग) मदन्त, न कुप्य कार्यसिद्धिर्भवतु ।

सावेगमिति । कौटिल्यकूटकार्यनिर्वहणार्थे कृतोद्योग इति ज्ञात्वा मनस्यावेग औत्सुक्यम् ।

श आणा° B. N.; यंणा° E.; जधा before असच B. N.; जधा अहं G.; यथा अहं E. २ केलिअरो अन्तिओ सिद्ध्यओ अहं B.; सेवकोसिद्ध्यको E.; केरको सिद्ध्यको H.; पि for वि B. E. N. G.; °वस्त for °क्क ° E.; क्कान्तं G.; °वस्तम्दं R.; °ही for सत्ती E. ३ °ऊं ° R. ४ °आ M.; °ग A.; °का B. E; रू ° for र ° E; °साथ ° for "साच ° E; होतु for होहि R. M.; भोदि N.; भोहि. G. E. Before this B. has केलिकरो, N. केयको., G. and E. केलको; णिश्च for ण B; and B. E. N. G. add दे after उण. ५ अ for द G; after this इदो om. in B. A. P; णिक्स-वाओ for णिक्सणोवाओ M. R. G.; णिक्समणो ° E. ६ सा. A. P.; कुप्प R. G; after which B. N. add भण मे.; E. तेणाहि; भोदु for होतु G.; मेमादं E.; B. GC-Cand Nasad कि. R. R. 1860 कि. 1

क्षपणकः—सावगा, गच्छ । होदु दे कज्जसिद्धी । अहं वि भाउराअणादो मुदं जाचेमि । (क)

( इति निष्कौन्तौ । )

प्रवेशक: ।

( ततः प्रविश्वति पुरुषेणानुगम्यमानो भागुरायणः । )

भागुरायणः—( स्वगतम् ।) अहो वैचित्र्यमार्यचाणक्यनीतेः।

मुहुर्रक्ष्योद्धेदा मुहुर्धिगमाभावगहना मुहुः संपूर्णाङ्गी मुहुरतिकृशा कार्यवशतः। मुहुर्नक्षम्बीजा मुहुर्पि बहुप्रापितफले-

त्यहो चित्राकारा नियतिरिव नीतिर्नयविदः ॥ ३ ॥

(क) श्रावक, गच्छ । भवतु ते कार्यसिद्धिः । अहमपि मागुरायणा-

अहं वि इति । अहमपि चिकीर्पितमहाप्रयोजनसिद्ध्यर्थं मुद्रायाचन-व्याजेन भागुरायणं प्रति गमिष्यामीति गूढम् । इदं कार्यमार्गणं वि-रोधो नामाङ्गम् ॥

प्रवेशक इति । तल्लक्षणमुक्तम्—'वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां नि-दर्शकः । प्रवेशकस्तु नाट्येऽङ्के नीचपात्रप्रयोजितः ॥' इति ।

मुहुर्लक्ष्योद्भेदा इति। मुहुर्लक्ष्योद्भेदा मुखसंघौ स्तोकोहिष्टा सती बहुधा। विस्तारिणीत्यर्थः। प्रतिमुखे लक्ष्यालक्ष्यायाः पुनर्व्यक्तेः गहनातिक्वरा। च। गर्मे मुहुर्देष्टनष्टान्वेषणात्रदयदिव वीजमुद्योगो यस्याः सा तथोक्ता। विमर्शे बीजस्य स्पष्टमेव दर्शनात्संपूर्णाङ्गीत्युक्तम्। निर्वहणे सर्वार्थो-

<sup>9</sup> Om. R. M; B. E. read सावका, N. उवासआ, G. उवासक; मो for हो G. E. N.; उज्ञी for द्वी R.; कजांसिद्धम्. N; om. वि R. M.; चि B. E. N; पु for उ B. E. G. N.; जायणा E.; रायणा R. G; ओ for दो G; B. E. N. add पाडिलेडचं गन्तुम्. २ आचेमि R. M.; याचेमि E.; पडिच्लेमि B. N. ३ G. and E. add उमो. ४ Om. G.; आसमा B. E. N; विचित्रता for वाचित्र्य B.; B. E. N. G. add कुत: after नीते:. ५ लम्योद्धे M. लस्यामे of R. Sayavarar Shastricollection Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

( प्रकाशम् । ) भद्र भासुरक, न मां दूरीभैवन्तमिच्छति कुमारः । अतोऽस्मिन्नेवास्थानमण्डपे न्यस्यतामासनम् ।

पुरुषः-एदं आसणं। उपविशदु अज्जो। (क)

भागुरायणः—( उपविषय ।) भेंद्र, यः कश्चिन्मुद्रार्थी मां द्रष्टु-मिच्छति से त्वया प्रवेशयितव्यः।

पुरुष:-जं कैंज़ो आणवेदित्ति। (निष्कान्तः।) (ख)

भागुरायणः—( खँगतम् ।) कष्टमेवमप्यसासु स्नेहवान्कुमारो मलयर्केतुरतिसंधातव्य इत्यहो दुष्करम् । अथवा ।

श्रीरं विकीय क्षणिकमपि लोभाद्धनवृति ।

(क) एतदासनम् । उपविशत्वार्यः ।

( ख ) यदार्थ आज्ञापयति ।

पसंहाराद्वहुप्रापितफलेत्युक्तम् । ईदृशी नयविद्श्वाणक्यस्य नीतिर्निय-तिरिव चित्राकारा नियतेश्वाणक्यनीतेश्व कार्याणां विचित्राकारता कारणे उपचर्यते ॥ ३ ॥

न्यस्यतामिति । मुद्रादानार्थं कटकद्वार्यवस्थानं दूरीभवनिमत्याशयः । एवमपि क्षणमात्रं दूरावस्थानरूपं विरहमसहमान इत्यर्थः । अतिसंधातव्य इति । यत्कष्टं पापं दुष्करित्यन्वयः । उक्तं कष्टं समा-धत्ते—अथवेति ।

कुछे इति । विचारातिकान्तः । अतिकान्तविचारसमय इत्यर्थः । इदं

१ °न्तमतिगच्छ ° G. २ ण्ट M. R.; विन्य ° in B. E. N. G. for following word; A. om. °मा °. ३ इदम् E.; इमम् G.; नं for णं G.; °स ° for °श ° R. G. E. 8 B. E. N. G. add मासुरक after this. ५ Om. P; A. P. G. add इति at the end. ६ अमचो A.G.; अय्यो. E.; दीति. P; E. omits ति in text. ७ स-करणमात्मगतम् E; °वमयम ° for °वमप्य ° E; नामायमसा ° B. E. N.; यदसा M. R. G. ८ ° रिति. B. N.; °रिम ° G. E; अथ्वा om. in A. P. ९ धनलामात् B.; अन्त्येसा G. E. N.; अव्यामात्म G. E. N.; अव्यामात्म

Coly should 276

तदाज्ञां कुर्वाणो हितमहितमित्येतदधुना विचारातिकान्तः किमिति परतन्त्रो विसृशति ॥ ४॥ (ततः प्रविशति प्रतीहार्यनुगैम्यमानो मळयकेतुः।)

मलयकेतुः—( स्वगतम् ।) अहो, राक्षसं प्रति विकल्पवाहुल्या-दाकुला मे बुद्धिन निश्रयमधिगच्छति । कुतः ।

भक्त्या नन्दकुलानुरागदृढया नन्दान्वयालिम्बना किं चाणक्यिनराकृतेन कृतिना मौर्येण संघास्यते। स्थैर्य भक्तिगुणस्य वाधिंगणयिनकं सत्यसंघो भवे-दित्यारूढकुलालचक्रमिव मे चेतिश्चरं भ्राम्यति॥ ५॥

( प्रकाशम् । ) विजये, क भागुरायणः ।

कार्योपक्षेपणं प्रथनम् । कार्यस्य मलयकेत्वतिसंधानेन राक्षसवशीकरण-स्योपक्षेपणात् ॥ ४ ॥

मक्या इति । नन्दान्वयालम्बना किं मौर्येण संधास्त्रते किं वा भक्तिगुणस्य मिय मया वा कियमाणस्य स्थैर्य दार्ढ्य अधिगणयन् आधिक्येन
पर्यन् सत्यसंधः सत्या संधा नन्द्राज्यं सर्वे तवैवास्त्रित पूर्वे कृता
प्रतिज्ञा यस्य स तथोक्तो भवेत् । नन्द्वंश्यत्वेन नन्दकुलानुरागजनिता
भक्तिमीयं दृढा भवितुमईति । सत्यसंधत्वानुरोधेन मिय च केवलो भक्तिगुणो दृढो भवितुमईतीत्युभयकोटिकः संशयः । तत्रापि मौर्यसंधानकोटिः
प्रवलेति ध्वनियतुं चाणक्यिनराकृतेनेति विशेषणं राक्षसस्य मौर्यसाचिव्याभिलाषहेतुगर्भम् । कृतिनेति च विशेषणं लब्धदुर्लभराज्यत्वात्क्रतक्रत्यः सन्पुनश्चाणक्येन जितकाशिना दुविधेयेन मौर्यो न संद्धीतेति
ध्वनियतुम् ॥ ५॥

१ 'ज़ि:का' E.; यदत' for परत' E.; २ शतो B. N. ३ आत्मग' E; B. E. N. G. have मे here after प्रति; R. om. it entirely; G. E. P. H. read वि-क्रिके एप विकास अवस्थाति है स्टिल्टिक विद्युति हैंगु Stadhanta eGangotri Gyaan Kosha

प्रतीहारी कुंमार, एसो खु कडआदो णिकमिदुकामाणं ग्रु-इासंपीदणं अणुचिद्ददि । (क)

मलयकेतुः—विजय, मुहूर्तमसंचारा भव यावदस्य पराझुख-स्यैव पाणिभ्यां नयने पिद्धामि ।

प्रतीहारी—जं कुमारो आणवेदि । ( ख ) ( प्रविषय )

पुरुष:—अज, एसो खु खवणओ ईंदाणिमित्तं अजं पेनिंख-दुमिच्छदि। (ग)

भागुरायणः—प्रवेशय ।
पुरुषः—तथा । (इति निष्कान्तः ।)
(प्रविश्य )

## क्षपणकः-धम्मसिद्धी सावगाणं होदु। (घ)

(क) कुमार एष खुळु कटकान्निष्क्रमितुकामानां मुद्रासंप्रदानमनुतिष्ठति।

( ख ) यत्कुमार आज्ञापयति ।

(ग) आर्य, एष खळु क्षपणको मुद्रानिमित्तमार्य प्रेक्षितुमिच्छति ।

(घ) धर्मसिद्धिः श्रावकानां भवतु ।

विजये सुहूर्तमिति। अनेन मलयकेतोरितवालिशत्वं भागुरायणस्य चैवं तद्वशीकरणप्रावीण्यं च सूचितम्। तेनेदानीं महत्प्रयोजनमनुष्ठेयं भवि-प्यतीति पूर्वसुपक्षिप्तस्य जीवसिद्धिना संप्रति क्रियमाणस्य मलयकेत्वति-संधानरूपस्य महाप्रयोजनस्यावसरदानाय चेदं कविसंविधानमित्यवधेयम्।

१ °ळ G.; °यादो for °आदो E; °क्ख ° for °क्क ° E; °मस्य for °माणं B. N. २ संपदानाधिआरे B. N.; संपायणं G. ३ निमृतपदसंचारी. B. E. N.; नि... °चरा. G.; °चारो A. P; च added after °स्य P.; निमृतपदसंचारा H. ४ मामुरकः B. N.; निक्लमणमुद्दा ° for मुद्दा ° E. ५ प B. ६ मामुरक before this E. ७ तहेति R. M.; मामु । जं अज्जो आणवेदित्ति. B. N. ८ °विद्धि. B. N. G.; °सिज्झी R.; धर्मविद्धी. E.; सावकाणं for सावगाणं. B. and सावकणं. before धरमा E; मोद्द

भागुरायणः—(अवलोक्य स्वगतम्।) अये, राक्षसस्य मित्रं जीवसिद्धिः (प्रकाशम्।) ने खुळ राक्षसस्य प्रयोजनमेव किंचि-दुद्दिश्य गम्यते।

क्षपणकः — सैन्तं पावं सन्तं पावं । सावगा, तदिं गमिस्सं जिं रेक्खसस्स पिसाचस्स वा णामं वि ण सुणीअदि । (क)

भाग्ररायणः—र्वलवान्सुहृदि प्रणयकोपः । तुत्किमपराद्धं राक्षसेन भदन्तस्य ।

क्षपणकः—सावगा, ण मम किंवि रक्खसेण अवरद्धं । सअं जेव्व हेदासो मन्द्रभाओ अत्तणो कम्मेसु लज्जे। (ख)

(क) शान्तं पापं शान्तं पापम् । श्रावक, तत्र गमिष्यामि यत्र राक्षसस्य पिशाचस्य वा नामापि न श्रूयते ।

(ख) श्रावक, न में किमि राक्षसेनापराद्धम् । स्वयमेव हताशो मन्द-माग्य आत्मनः कर्मसु छज्जे । ीका कार्या के आप्रवर्धन

राक्षसस्य मित्रमिति । <u>अनेन द्वारेणेदानी मळयकेतुरतिसंधातव्य</u> इति भावः ।

१ नाट्येनाव B. N. G. A; ना विलोक्यात्मग E; मजी for मित्रं G. २ मन्दन्त before this in B. E. N. G; E. om. स्य. ३ E. has नगरं before this. 8 B. A. N. add कर्णो पिघाय here. One स-वं om. in R. G. E; का for गा B. E.; आ M.; ग. B. G. N; जेव्व before गमिस्सं in B.; व्यामि for स्सं N.; स्सामि G. ५ छक्छ N. G. E.; after this वा M. R.; पिसाचस्स om. in E. A. P.; om. वा G. E.; the next word is नाम in B. N. पि for वि B. E. N.G.; जीयादे for जीवादे G.; जामि. E. ६ B. N. read मदन्त before this; and B. N. read ते after this; E. has गरीयान and B. N. and G. have वजीयान् for बळवान्; किमारा for किमपरा G. ७ After मन्स्य E. ८ अ. M.; ग R.; का B. E.; पि for वि B. E. N. G.; A. E. have किंवि after र-ण; छक्छ for रस्स G. E. N.; छन्नं for दं B. E. N.; उसं for दं G.; सयंख्येव. E.; सअंप्रव M. R. ९ Om. B. N.; हद्रो G. E.; भगो for भाओ N.; मगे G. E.; अंतिस अत्ताणो B. G.; कम्मस छजामि for कम्मेस छज्जे B. (also अवख्यामि- क्ष a variant which is the reading of E.) N. reads छजामि for छजो;

CC-O. Prof. 323 Vial Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

भागुरायणः—भदन्त, वर्द्धयसि मे कुंत्हलम् । श्रोतुमिच्छामि ।

मलयकेतुः—( स्वगतम् ।) अहमपि श्रोतुमिच्छामि ।

क्षपणकः—सावगा, किं अणेण असुणिदच्चेण सुदेण (क) ।
भागुरायणः—यदि रहस्यं तत्तिष्ठतु ।
क्षपणकः—ण रहस्सं किंदु अदिणिसंसं । (ख)
भागुरायणः—यदि न रहस्यं तत्तिभ्यताम् ।
क्षपणकः—सावगा, ण रहस्सं एदं । तहिव ण किहस्सं । (ग)
भागुरायणः—श्रहमपि सुद्रां न दास्यामि ।

क्षपणकः—(स्वगतम् ।) युक्तमिदानीमिथिने कथियतुम् ।

(क) श्रावक, किमनेनाश्रोतव्येन श्रुतेन।

(ख) श्रावक, न रहसं किंत्वतिच्शंसम्।

(ग) श्रावक, न रहस्यमेतत् । तथापि न कथयिष्यामि ।

अधिने इति । अधिने आद्रवते । आद्रेण श्रुतं मत्कथितं तथात्वेनैव गृह्वीयादिति भावः ।

<sup>9</sup> Om. A. P.; कोत्° for कुत् R. M. P. after which B. adds सळ°। स्वान्सम् स । and then भागुँ। श्रोतुँ; in which B. agrees with N.; and E. reading आत्मग for स्वग.° २ Om. E. B.; E. N. G. om. श्रोतुँ at the end of speech. ३ सवका E.; सावका B. N. G.; om. R. M.; एदिणा सुणिदेण for अणेन &c. N. B. (असुँ as a variant); G. has इसिणा.; E. का एदिणा मोदि असुँ अ भदन्त befor this B. E. N.; तदा for तत् B. N.; E. om. it. ५ सावग before this G.; सावका. E.; उपासका B. N.; B. A. N. G. read णहि for ण; B. N. G. om. all after रहस्सं; E. has छ for र, तु for दु and °स्संसं. ६ तर्हि कं omitting यदि न रहस्यं B. N. G. ७ का B. E. N. G.; ता R.; E. has न छहस्सं omitting एदं; B. N. G. णात्थ एदं तथावि; कथहस्सं for कहिस्सं B. E. N. G.

(प्रकाशम्।) का गैई। सुणादु सावगो। अत्थि दाव अहं मन्द-भग्गो पुढमं पाडिलिउंत्ते अहिणिवसमाणो लक्खसेण मित्तत्तणं उव-गदे। तिहं अवसले लक्खसेण गृढं विसकण्णआपओअं उप्पादिअ घादिदे पव्वदीसंले। (क)

मलयकेतुः—(सवाष्पमात्मगतम्।) कथं राक्षसेन घातितस्तातो न चाणक्येन।

भागुरायणः—भदन्त, तैतस्ततः। क्षपणकः—तदो हँगे लक्खसस्स मित्तंति कदुअ चाणकहद-

(क) का गतिः। ग्रणोतु आवकः। अस्ति तावदहं मन्द्माग्यः प्रथमं पा-टिलपुत्रे अधिनिवसन् राक्षसेन मित्रत्वसुपगतः। तस्मिन्नवसरे राक्षसेन गृढं विषकन्यकाप्रयोगसुत्पाद्य घातितः पर्वतेश्वरः।

(ख) ततोऽहं राक्षसस्य मित्रमिति कृत्वा चाणक्यहतकेन सनिकारं नगरा-

#### घातित इति । मम इस्तेनेति शेषः ।

9 ैदी for ई B. E. N. C.; B. N. add एसे णिवेदोस; सुणोदु for सुणादु E.; सुणाड. N.; सावका for सावगो B. E.; सावगे C.; सावगा N.; सावको M; अत्थ for अत्थ A; ताव for दाव G; for अहं B. N. read हुगे, G. हरगे, E. गेहे; "भाओ for "भगो M. A.; भाए. R.; भगो G.; अधण्णो B; प" for g" B. E. N. G. २ पाडली M. P; वाडली A.; पा... पुत्ते E. R. M.; निवसमाणो for अहि-णो B. N.; अहिणिवसमाणेण G.; अहिणिवसन्तेण M. R.; रक्खसस्स for लक्खसेण B. N. E.; उपग" for उवग" P.; अवग" G.; उवगहे E.; B. E. N. add च after ताहें. ३ अन्तले E.; "सेन for "सेण E.; "ण्णाप" for "ण्णआप" B. E. N. A.; "ण्णायाप" G.; समुप्पा" for उप्पा" B. N.; "प्पाइस G.; "पाइय E; "दो for दे A. P.; वाचा before घादिदे in E.; B. E. N. read देवे after it. ४ M. G. read "सरे; R. "देसरे; E. पवदी." प. R. om. तातः. ६ R. om. one ततः ७ हगो M. P.; हन्ने B; हदगे G.; गहे E.; P. R. om. स्स; G. has नि instead.; Om. ितः B. N.; इति for ति P.; मित्तीते A.; मित्तीति E. which has कालिय CC-бор कहुस्मुश्रंद्यकेण किंडावृष्ट्या किंडावृष्या किंडावृष्ट्या किंडावृष्ट्या किंडावृष्ट्या किंडावृष्ट्या किंडावृष्ट्या किंडावृष्ट्या किंडावृष्ट्या किंडावृष्ट्या किंडावृष्ट्या

एण सिंगंकालं णअरादो णिव्वासिदो । दाणीं वि लक्खसेण अ-णेअलाअकज्जकुसलेण किंपिं तालिस आलहीअदि जेण हमे जी-अलोआदो णिकासिञ्जेमि ।(ख)

आगुरायणः — मेंदन्त, प्रतिश्रुतराज्यार्द्धमयच्छता चाणक्यहत-केनेदमकार्यमनुष्ठितं न राक्षसेनेति श्रुतमस्माभिः ।

क्ष्यपणक:—(कर्णी पिधाय।) सन्तं पावं। चाणकेण विसक-ण्णाए णामंपिंण सुदम्। (क)

भागुरायणः - मुद्रा दीयते । एहि कुमारं श्रावय ।

न्निर्वासितः । इदानीमपि राक्षसेनानेकराजकार्यकुशलेन किमपि तादशमारभ्यते येनाहं जीवलोकान्निष्कासिष्ये ।

(क) शान्तं पापम् । चाणक्येन विषकन्याया नामापि न श्रुतम् ।

तालिसमिति । तादृशं पर्वतेश्वरघातनसदृशं मलयकेतुनिग्रहमपीति
गूढो भावः । इदं भागुरायणभदन्तयोर्मिथः परिभाषणं जल्पनम् ।

9 सनि° A. P. M.; 'जिआरं R.; 'जिसालं G.; 'कारं M; जगलहो for जअराहो G.; जगराहो E.; जसराहो P; जिह्ना for जिल्ला A. P. G; R. is doubtful. इदा° for दा° E; पि for दि B. E. N. G; M. has अवाअकः; R. अवाअकजः लकु; E. अणेयलायकजां.; B. N. G. om. ला. २ वि R. G.; तादि for तालि B. E. N.; आलम्मी° for आलही° B. N. E.; आहिलीअ A. P.; हंगे for हरो R.; हुसों M.; हुसों P. ह P. om. 'अलो 'R. reads जीवलो '; E. जीवलोका': निहा" for णिक्का A. M.; 'सिआमि B. N; 'सिअदि G.; णिव्वासियामि. E. 8 Om.G.; त्य for त R. M; for अयच्छता. (a variant in B.) G. has अभिगच्छता: B. E. संप्रदानमनिच्छता. ५ E. om. न राक्षसेन. G. reads 'छितमस्माभिरिति अतं न राक्षसेन. ६ Om. in E; सं-दं occurs twice in A. P. M; E. omits it. B. N. E. G. add सावका after it. चाणको for चाणकेण B. N.; चाणकस्स G. E. (E has or before चा°).; G. om. ए. ७ °वि M. P.; जाणादि for सुद्म् B.; विदिदम् E; सुदे A.; B. N. add तेण जेव्व दुटुबुद्धिणा स्वस्तसेण एसा अक-जासिन्दी किदा. c B. N. read भदन्त कप्टमिदम् । इयं मुद्रा &c. A. reads भ-दन्त सुद्रा &c. E. सदन्त इयं सुद्रा &c. and P. adds प्र to दीयते; संश्रावयाव ССВ. Рогиниче Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha मलयकेतुः—( र्वपसत्य।)

श्चतं सखे श्रवणविदारणं वचः
सहन्मुखाद्रिपुमधिकृत्य भाषितम् ।
पितुर्वधव्यसनिमदं हि येन मे
चिरादिष द्विगुणमिवाद्य वर्द्धते ॥ ६ ॥

क्ष्रपणकः—(स्वगतम्।) अये, श्रुतं मलयकेतुहतकेन। हैंन्त कृतार्थोऽस्मि । (इति निष्कान्तः।)

अलयकेतु:—( प्रत्यक्षवदाकाशे छक्ष्यं वद्धा ।) राक्षस राक्षस, युक्तं युक्तम् ।

> मित्रं मॅमेदमिति निर्देतचित्तर्हितं विश्रम्भतस्त्वयि निवेशितसर्वकार्यम् ।

श्रुतमिति । चिरादिप चिराज्ञातमिप अद्य जातमिव द्विगुणं वर्धत इत्यर्थः ।

कृतार्थोऽस्मीति । तेनेदानीं महत्त्रयोजनमनुष्टेयं भविष्यतीति पूर्वोक्त-महाप्रयोजनानुष्टानेन कृतार्थोऽस्मीत्यर्थः । सुहृन्सुखाद्रिपुमधिकृत्येत्यनेन स्वस्य सृहृत्त्वेन विश्वास्यवचनत्वं राक्षसस्य रिपुत्वं च मलयकेतुना मनसि दृढीकृतमिति च कृतार्थता । इदं वीजानुगुणकार्थप्रख्यापन-निर्णयः ॥ ६ ॥

मित्रं ममेदमिति अनेन ज्ञायते राश्चसपर्वतकयोः पूर्वं महत्सौहृद्मा-सीत् । अनन्तरं चाणक्येन राज्यार्धदानपरिपणनप्रलोभनेन राश्चसाद्विभेद्य स्वकार्यसिद्धये प्रवितकः सहायत्वेन प्रवणीकृत इति । तथा चानुपद्मेव

<sup>9</sup> Om. B. N. G.; E. has सास्तम् instead. २ P. reads 'दिव् for 'द्रिपु'. ३ G. has 'मिहाद्य वर्तते. ३ Om. A.P.B.N; N. reads before this अये सुदं मल-यकेतुहृद्पण; G. agrees and E. too reading 'गेण for 'एण. ५ कृतार्थक्षाणक्यः E.; कृतार्थः कोटिल्यः H.; A. P. R. add सभयम् before निष्कान्तः; G. सभायाम्; E. adds क्षपणकः after नि. ६ B. N. R. om. one राक्षस. ७ B. N. E. read इदम् for युक्तम्; R. G. have युक्तम् once only. ८ 'ममायमि' B. N. H.; CC-Carofore दिन्ने कि किव्यार्थिक Bigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

# तातं निपात्य सह वन्धुजनाश्चेतोयै-रन्वर्थतोऽपि नजु राक्षस राक्षसोऽसि ॥ ७ ॥

भागुरायणः—(स्वगतम्।) रक्षणीया राक्षसस्य प्राणा इत्या-र्यादेशः। भवत्वेवं तावत्। (प्रकाशम्।) कुमार, अलमावेगेन। आ-सनस्थं कुमारं किंचिद्रिज्ञापयितुमिच्छामि।

मलयकेतुः—( उपविषय । ) सखे, किमसि वक्तकामः ।

आगुरायणः कुमार, इह खर्ल्वर्थशास्त्रव्यवहारिणामर्थवशाद-रिमित्रोदासीनव्यवस्था न लौकिकानामिव स्वेच्छावशात् । यतस्त-स्मिन्काले सर्वार्थसिद्धिं राजानिमच्छतो राक्षसस्य चन्द्रगुप्तादिष व-लीयस्तया कुँगृहीतनामा देवः पर्वतेश्वर एवार्थपरिपन्थी महानराति-रासीत् । तैसिंमश्च राक्षसेनेदमनुष्ठितमिति नास्ति दोष एवात्रेति पत्र्यामि । पत्र्यतु कुँमारः ।

मित्राणि शत्रुत्वंग्रपानयन्ती मित्रत्वमर्थस्य वशाच शत्रुन्। नीतिनियत्यस्मृतपूर्वेष्ट्रतं जन्मान्तरं जीवेंत एव पुंसः ॥ ८॥

कुपितो मलयकेतुर्भागुरायणेन समाधीयते—'तस्मिन्काले सर्वार्थसिद्धि राजानम्' इत्यादिना 'महानरातिरासीत्' इत्यन्तेन प्रन्थेन ॥ ७॥

मित्राणीति । जन्मान्तरे पूर्वजन्मवृत्तं यथा न स्मर्यते तथा जीवत . एव पुंसः राजतन्त्रनीतिवशात्पूर्वापकृतादि विस्मार्थत्वेन प्रसज्यत इति भावः ॥ ८॥

<sup>3 °</sup>नाक्षितो ° B.E.H.; अन्वर्थसंज्ञ. H. २ आत्मग ° E; M.R.G. om. °स्य. ३ °न-संस्थम् E; G. reads कुमारं after किंचित्. १ R. has अख्य... हाराणाम्. ५ छोकानां ° E. ६ G. om सु. ७ B. N. add काले after this; G. om. च; नातिदोषमिवात्र पस्यामि B. E. N. ८ हि before कुमारः in A. P. E. ९ °मिवान ° B. N.; मप्य-CC श्रीव Pior भाषस्याद Pspash २०॥० द्वावित iquiz हुए By Siddhanta e Gangotri Gyaan Kosha

तदत्र वस्तुनि नोपालम्भंनीयो राक्षसः। आ नन्दराज्यलामा-दुपप्राह्मश्र । पुरत्रश्र परिप्रहे वा परित्यागे वा क्रमारः प्रमाणम्।

मलयकेतुः—एवं सखे, सम्यग्द्रष्टवानसि । यतोऽमात्यवधे प्र-कृतिक्षोभः स्यादेवं च संदिग्धो विर्जयः ।

## (प्रविश्य।)

पुरुषः—जेंदुं कुमारो । अज, गुम्मद्दाणाधिकिदो दीईरक्खो विण्णवेदि—'एसो खु अम्हेहिं कडआदो णिकमन्तो अगहीदमुद्दो सलेहो पुरिसा गहीदो । ता पचक्खीकरेदु णं अजीं'ति । (क)

भागुरायणः—भद्र, प्रवेशय । पुरुषः—तेह । (इति निष्कान्तः ।) (ख)

(क) जयतु कुमारः । आर्य, गुल्मस्थानाधिकृतो दीर्घरक्षो विज्ञापयति— 'एष खल्वस्मामिः कटकान्निष्कामन्नगृहीतसुद्रः सलेखः पुरुषो गृहीतः। तत्प्र-त्यक्षीकरोत्वेनमार्थः' इति ।

(ख) तथा।

#### तद्त्र वस्तुनीति इदं कुपितस्य मलयकेतोः समाधानरूपं पर्युपासनम्।

१ वस्तुन्यनुपालस्यो B. E. N.; ° न्यनुपा° G. २ ° द्नुप्रा° B. N. A; ° तस्तस्य for ° तक्ष B. N; om. first वा B.E. N. G; P. has निम्नहे for परिलागे after this; B. E. N. G. add भविष्यति after प्रमाणम्. ३ Om. G; भवतु after this in B. E. N; E. om. all from सम्यक् to the end of the speech; अन्यथास्य for यतः B. E. N. which om. अमाल. १ B. E. N. add स्यादस्माकम्. ५ जअदु जअदु B. N.; जयदु जयदु G.E; ° लो for ° रेग P.; after this अअं B. N.; अयं E; जस्स for ° ज 'B. E. N.; गुम्मष्टणा of गुम्मद्दाणा 'P; णाहिकिः M. R. ६ 'हचक्स् अर्जः B.N.; क्सु B. E. N. G.; किंड for कह 'R.; कंडवाया E; णिक्स for णिक E.; गि for ग M; E. has य for द. ७ प्रकृषे A.; प्रस्तो M. R. G.; गि for ग M. P. R. E.; ण Om. E. ८ Om. नि A. P. ९ तथिति A. P.

( ततः प्रविशति पुरुषेणानुगम्यमानः संयैतः सिद्धार्थकः । )

सिद्धार्थकः—( खेगतम्।)

आणंतीए गुणेसु दोसेसु परंग्रहं कुणन्तीए। अक्कारिसेंजणणीए पणमामो सामिभत्तीए।। ९।। (क)

पुरुष:—अञ्ज, अअं सो पुँरिसो। (ख)

भागुरायणः—(नार्ट्यनावलोक्य।) भद्र, किमयमागन्तुक आ-होस्विदिहैवँ कस्यचित्परिग्रहः।

सिद्धार्थक: अज, अहं र्खु अमचरनखसस्स सेवओ। (ग)

- (क) आनयन्त्ये गुणेषु दोषेषु पराब्बुखं कुर्वत्ये । . अस्मादशजनन्ये प्रणमामः स्वामिभक्त्ये ॥ ९ ॥
- (ख) आर्य, अयं स पुरुषः।
- (ग) आर्य, अहं खळु अमात्यराक्षसस्य सेवकः।

अतःपरमङ्कसमाप्तिपर्यन्तं प्रथमेऽङ्के 'किमत्र लिखामि' इत्यादिना 'कर्णे एविमव' इत्यन्तेन प्रन्थेनोपक्षिप्तस्य वीजस्यानेकधा प्रक्षीणस्यैकार्थीकरणवी-जोपगमनस्यैव संधेरङ्गस्य प्रपञ्चः। आणंतीए इति। दोषवित कार्ये प्रयु-त्यापि दोषे पराख्युखं दोपानगणयन्तं कुर्वत्यै प्रत्युत गुणेष्वानयन्त्यै गुणपक्ष एव पातयन्त्यै सर्वतो गरीयस्यै स्वामिभक्त्यै नमः। स्वामिभक्ति-वशात्स्वामिकार्यसिद्धयर्थमनुचितमपि क्रियमाणं गुणपक्ष एव भवित न पुनर्दोषपक्ष इति भावः। स्वामिभक्तयै इति 'क्रियया यमभिप्रैति स संप्र-दानम्' इति संप्रदानत्वम् ॥ ९॥

१ संयमित: R; om. G. २ आत्मग E. ३ जाणं N.; तिप्य B.; करन्तीप for कुणन्तीए B. E. N. G. ४ अझारिसाणं E.; जणजणणीए R. E.; अझारिसओ M. ५ उपसूख before this B. N.; अयं for अअं R. E; पुर for पुरि R.; पुर A. M. ६ M. G. om. ना-भड़; A. has विलोक्य instead; E. adds पुरुषम् after अवलोक्य; E. om. अयम. ७ E. om. इहैच. ८ क्खु B. E. N. G.; अमारा A.; सेवको G.; पासपित्वित्त B. (सेवओ as a variant) सेवेगो P.; Prot Salva Vial Shastri Collection Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha करको H.

भागुरायणः—भद्रं, तिकमगृहीतमुद्रः कटकानिष्कामसि । सिद्धार्थकः—अज, कजगोरैनेण तुनरानिदोक्षि । (क)

आगुरायणः-कीदशं तत्कार्यगौरवं यद्राजशासनमुहुँङ्घयति ।

मलयकेतुः—संखे भागुरायण, लेखमपनय।

आगुरायणः—(सिद्धार्थकहस्ताद्वहीत्वा पत्रमुद्रां हृष्टा।) कुमार, अयं लेखः। रीक्षसनामाङ्कितेयं मुद्रा।

मलयकेतुः—ग्रुद्रां परिपालयनुद्धाव्य दर्शय।

(भागुरायणस्तथा कृत्वा दृशयति।)

मलयकेतुः—(वाचयित ।) खिस्त यथास्थानं कुतोऽपि कोऽपि कमपि पुरुपविशेषमवगमयेति । असत्प्रतिपक्षं निराकृत्य दर्शिता कापि संत्यता सत्यवादिना । सांप्रतमेतेषामपि प्रथमग्रुपन्यस्तसंघी-

ach will dispetal mi

(क) आर्य, कार्यगौरवेण त्वरायितोऽस्मि ।

मुद्रां परिपालयन्निति लेखस्य धारणपेटिकायाश्च मुद्रापरिपालनं राक्ष-समुद्रया सह संवाददर्शनार्थम् ।

स्वस्ति यथेति । अस्मत्प्रतिपक्षस्य चाणक्यस्य निराकरणं पूर्वमेव त्वया प्रतिज्ञातमासीत् ।

१ Om. P; 'क्किमर्थमगृ' B. E. N. G; क्कि न गृ' P; कटान्नि' G. २ गोर' E. G; तुराविदो for तुवरा' N; 'ह्या तुवराइदो B. E. (वि for इ); G. has तुरवामो ३ वसि B. ४ M. om. स...ण; E. om. सखे; 'युपान' for 'मपन' B. N.; मपनीय G; B. N. add after this सिद्धा'। भागुरायणाय छेखमर्पयति. ५ B. E. N. read छेखं before गृही'; B. E. N. om. पन्न. ६ माक्केयं E. ७ 'खुद्देश्य G.; खुद्देश्य E. ८ B. N. add गृहतिवा before this; G. om. this; स्थाने for स्थानं B. E. N. G; कृतोऽपि om. in E. ९ P. adds यथा here; 'स्मिद्धियक्षं for 'स्मत्य तिपक्षं B; B. E. G. om. कापि. १० N. and P. om. सत्यता; B. reads सत्यवा-

नामस्मत्सुहृदां पूर्वप्रंतिज्ञातसंधिपरिपणनप्रोत्साहनेन सत्यसंधः प्रीतिम्रत्पाद्यितमहिति । एतेऽप्येवमनुगृहीताः सन्तः खाश्रयविनाशेनोपकारिणमाश्रयिष्यन्ति । अविस्मृतमेतत्सत्यवतः स्मारयामः । एतेषां
मध्ये केचिदरेः कोषंदण्डाभ्यामर्थिनः केचिद्विषयेणेति । अलंकारत्रयं च सत्यवता यदनुप्रेषितं तदुपगतम् । मयापि लेखस्याग्रन्यार्थं
किचिदनुप्रेषितं तदुपगमनीयम् । वाचिकं चाप्ततमादस्माच्छ्रोतव्यमिति ।

मलयकेतुः—भागुरायण, कीदशो लेखः। भागुरायणः—भद्र सिद्धार्थक, कस्यायं लेखः। सिद्धार्थकः—अज, ण आणामि। (क)

(क) आर्य, न जानामि ।

किलेति वलादापादनार्थम् । अस्मत्सुहृदां कौल्क्तादीनामित्यर्थः । संधिपरिपणनस्य संधिसमये पूर्वदित्सितस्य प्रोत्साहनम् । अवदयं दास्यामीत्याश्वासनम् ।

अविस्मृतिमिति । सत्यवक्त्वाक्त्वं न विस्मरस्यथापि स्मारयाम इत्यर्थः। छेखस्येति । रिक्तहस्तेन प्रभुं प्रति छेखो न छेख्य इत्याचाराहेखसाद्ध-ण्यार्थं किंचित्प्रेषितमिति भावः।

भागुरायण इति । कं प्रति केन लिखितमिति प्रष्टव्यमिति भावः ।

३ पूर्वसंप्र ° M. R. G.; पूर्व प्र ° E; संबन्धि for संधि M. R. G; B. N. read °पणवस्तुप्रतिपादनप्रो ° for पणनप्रो °; G. E. om. ° न in °पणन.; °परिपणप्रति- पादनेन H. २ ह्येवसुपगृ ° B.; °सुपगृ ° E. N. R.; °नैवोप B. E. N; °माराधिष्यान्ति for °माश्रिय ° B. N. E. G; °माश्रयन्ति A. P. ३ B. E. N. add आप before पतत्; स्मारयामि B.; स्मारयामः E.; °त्सस्यमारचयामः R.; Om. मध्ये E.; मध्यात् N. G.; °द्परे for °द्रे: R. ४ कोश E.; दन्ति ° for दण्डा °. B; B. N. read अस्मान्प्रति before अलंकार. ५ B. N. read यत् before सत्य ; अस्माभिरिप for मयापि B. N. ६ G. reads तिष्ठति before तत् ; B. E. N. G. read सिद्धार्थकात् for अस्मात् ; E. has प्रसेतस्यम् for श्रो °. ७ B. E. N. G. read सन्ते before this; छेखार्थ: for छेख: B.N. ८ Om. R; R. om. क in सिद्धा °. ९ ण जा ° M. P.

CCक् योषां क्रिक्रोविकी haेरींगं Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

भागुरायणः—हे धूर्त, लेखी नीयते न ज्ञायते कस्यायमिति। सर्व तौवत्तिष्ठतु । वाचिकं त्वत्तः केन श्रोतव्यम् ।

सिद्धार्थकः—(भयं नाटयन् ।) तुक्केहिं । (क)

भागुरायणः -- किमस्माभिः।

सिद्धार्थकः मिंस्सेहिं गिहीदो ण आणामि किं भणामि

भागुरायण:—(सरोषम् ।) एष जानासि । भासुरक, बहि-नीत्वा तावर्त्तां ड्यतां यावत्कथयति ।

पुरुष:—जं अमचो आणवेदि ति। (तेन सह निष्क्रम्य।) (ग)

(क) युष्माभिः।

(ख) मिश्रेर्गृहीतो न जानामि किं भणामीति ।

(ग) यद्मात्य आज्ञापयतीति ।

वाचिकमिति। वाचिकं त्वत्तः केन श्रोतव्यमिति पृष्टे प्रस्तुतत्वाचन्द्रगु-मेनेत्येव वक्तव्यत्वेन प्रसक्तेऽपि युष्मच्छ्रवणगोचरीकर्तुमेवायं सर्वः समा-रम्भ इति गूढाभिसंधिः।

युष्माभिरित्यद्धोत्त्तया उत्तरयति । श्रोतव्यमिति वाक्यशेषो गूढः । उक्तमुत्तरं ताडनव्याजेनान्यथयति—मिश्रैरित्यादिना । अत्र युष्मा-भिरिति पूर्वोक्तमन्वेतव्यम् । मिश्रशब्दः पूज्यवचनः ।

<sup>9</sup> M. P. R. om. हे धूर्त; A. om. हे; B. G. A. add च before ज्ञायते, E. च त्वया; B. E. R. G. om. अयम्. २ M. R. om. तावत्. ३ Om. E; तुहेहिं for तुहोहिं E. 8 B. G. H. read तुहोहिं; E. तुहेहिं; N. मिस्साहिं; the following word is नहीं B. M. R.G; न याणा for ण आणा E; ण जाणा P.; का कघेति for कि...मित्ति B. G.; कि...मीति P. ५ सकोधम् B. E. N; न जा for जा A. P; ज्ञास्यसि. B. E. N. which add मह after जानासि. ६ तावत् after ताड्य B. E. N.; यावत्सवमनेन कथितं भवेत B. N.; यावत्सवयितव्यमनेनेति E. ७ अज्ञो B. E. N; दीति for दित्ति P; सिद्धार्थकेन for तेन B. E. N; G. om. it;

(पुन: प्रविदेय ।) अज्ञ, इअं मुद्दालंच्छिदा पेडिआ तस्स केनसादो णिवडिदा । (क)

भागुरायणः—(विलोक्य ।) कुँमार, इयमपि राक्षसमुद्राङ्कितैव । मलयकेतुः—सँखे, अयं लेखस्यांग्र्न्यार्थो भविष्यति । इमामपि मुद्रां परिपालयञ्चद्वाट्य दर्शय ।

( भागुरायणसाथा कृत्वा दर्शयति ।)

मलयकेतुः—(विलोक्य।) अये, तदिदमाभरणं मेया स्वशरी-रादवतार्य रीक्षसाय प्रेषितम्। व्यक्तं चन्द्रगुप्तस्य लेखः।

भागुरायणः कुँमार, एष निर्णीयत एव संशयः । भद्र, पुनरिप ताड्यताम् ।

पुरुष:-र्तथा। (इति निष्कम्य सिद्धार्थकेन सह पुनः प्रविदय।)

(क) आर्य, इयं मुद्रालान्छिता पेटिका तस कक्षातो निपतिता।

व्यक्तं चन्द्रगुप्तस्येति । राजाहाभरणप्रेषणाचन्द्रगुप्तं प्रति राक्षसेन प्रेषित इसर्थः ।

१ E. adds च here; इयं for इअं B. E. N. G. after which B. E. add तस्स ताडीअ (डिय E.) माणस्स णाम (om. E.); पेडआ for पेडिया A., पेदिआ M; 'डंडियपिसिविया E.; पसेविआ H.; B.G. read छविखदा for छंडिछदा adding आहरण before पे. '२ त...दो Om. in B. E. N. G; निव for णिव E.; णिव-दिदा A. P.; ताडिअंतस्स after णिव in N. ३ Om. R. ३ Om. B. E. N. R. स छेखो अझू for छेखस्याझू E. ५ B. E. N. add यत् before this; M. om. this. ६ A. P.G. add यत् after राक्षसाय; E. adds आसीत् after प्रेपितं; B. N. add अयम् before छेखः. ७ Om. R. G. E; B. E. N. G. om. एव; G. adds च before संज्ञ'; M. has मया before निर्णो . ८ तहित M. R.; जं अजो आणवेदिनि B. E. N.; 'कान्त: for 'कान्य E; सिन्ह om. in B. E. N; C. has कारी for क्षेत्र B. B. Adds च fier that siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

एँसो खु ताडिअमाणो कुमारस्स एव्व णिवेदेमित्ति भणौदि । (क) मलयकेतुः—तथा भैवतु ।

सिँद्धार्थकः—(पादियोर्निपय।) अभएण मे पसादं करेदु अजो। (ख)

मलयकेतुः—भंद्र, अभयमेव परवतो जनस्य । निवेद्यतां यथावर्स्थितम् ।

सिद्धार्थकः — णिसामेदु कुँमारो । अहं खु अमचरक्खसेण इमं लेह देइअ चन्दउत्तसआसं पेसिदो । (ग)

मलयकेतुः—वीचिकमिदानीं श्रोतुमिच्छामि।

सिद्धार्थक: कुंमाल, आदिहोसि अमचेण जहा एदे मह

(क) एष खलु ताड्यमानः कुमारसैव निवेदयामीति भणति ।

(ख) अभयेन मे प्रसादं करोत्वार्यः।

(ग) निशामयतु कुमारः। अहं खल्यमात्यराक्षसेनेमं लेखं दत्त्रा चन्द्रगु-ससकाशं प्रेषितः।

(घ) कुमार, आदिप्टोऽस्म्यमात्येन यथैते मम वयसाः पश्च राजानस्त्वया

CC-Oव्यक्त Sarya क्यान्य N अवस्तका G., व्यसका E.
21

<sup>9</sup> B. E. N. have अज before एसो; ताहि for ant B. E. N. (?) which add विण्णविद after this word; इस्स for रस्स A. P; B. N. add स्सयं after कुमारस्स; E. अहं; जेव for एवव B. E. N; एव P; विण्णविम for णिवेदेमि E. २ om. भणादि B. E. N. G. ३ B. E. N. read प्रवेशय for तथा...तु. ४ Before this B. N. and E. read पुरु । जं कुमारो आणवेदिति (E. om. ति). निष्कम्य सिद्धार्थकेन सह प्रविश्वाति (E. has पुनः प्रविष्टः.); अभयेन E.; अभयेण P; E. om. the following मे.; B. E. have कुमारो before पसादं and omit अजो at end of the sentence; E. reads राहु for रहु. ५ Twice in B. N; परतो for परवतो A. G.; परायत्त B. N; B. N. have तत् before निवे. ६ P. reads यथास्थितम्; A. य—तः; M. R. यथाविस्थितम्. ७ हो. P.; इदं for इमं R.; देइय G. E.; A. P. read उत्तस्स स for उत्तस है B. has सकास; E. स्यासं; B. N. add द्वि at the end. ८ B. N. have भद्र before this; E. अत्र. ९ कुमार B. E; for next word B. G. read संदि ; धो for हो A; अरक्ति कि B. E; for next word B. G. read संदि ; धो for हो A; अरक्ति कि B. E. G. which and N. read िय (य E.) after it; the next word is

वअस्सा पश्च रांआणो तुए सह समुप्पण्णसिणेहा । ते जहा कुँलदाहिवो चित्तवम्मो मलअणअराहिवो सिंहणादो कह्मीरदेस-णाहो पुँक्खरक्खो सिन्धुराओ सिन्धुसेणो पारसीओ मेहणादोत्ति । प्देस पुढमगिहीदा तिण्णि राआणो मलअकेदुणो विसअं इच्छ-न्ति अवरे हत्थिवलं कोसं अ । ता जह चाणकं णिराकरिअ महामा-एण मह पीदी समुप्पादिदा तहा एदाणं पि पुढममणिदो अत्थो

सह समुत्पन्नस्नेहाः । ते यथा कुल्र्ताधिपश्चित्रवर्मा मलयनगराधिपः सिंहनादः काश्मीरदेशनाथः पुष्कराक्षः सिन्धुराजः सिन्धुसेनः पारसीको मेघनाद इति । एतेषु प्रथमगृहीतास्त्रयो राजानो मलयकेतोर्विषयमिच्छन्त्यपरौ हस्तिवलं कोषं

१ राया E.; राआ N.; राअ G; B. G. have पढम before समु, and G. has सहज for सह; संधाणा for 'सिणेहा ते B; संधारणात्तं N.; संधाणात्तं E. G. For जहा R. has जह. २ कुल्वता N.; कीलु E; वस्मा for वस्मा B. E. G.; °डवम्मो N; 'अजणवदाधियो for 'अणअराहिवो B.; आहिबो G.; मलयजणाहिबो E; म...धिवो P.M; मलआधिवो H.; सींह for सिंह B. E. G; "नादो. E. N.; "णाहो R; कस्मी° for कहाी° B.; कीसर° G.; कीर N.; कमीर° P. ३ पुटक° A. P.; पुक्तरको N; 'रायो for 'राओ E; 'सिणो for 'सेणो P; 'रेणो E; For पा-ओ G. has पा-आओ; B. and E. पारसीआ (या E.) धिवदी; B. reads मेहक्लो for मेहणादो; G. M. and R. मेअणादो. ४ एत्थ जेव्व B.; एत्थ एदे G. N.; एत्थजे E. For the next word, पढ°. B. E. N. G; नाहि for निही N. R. M.; गणि° G.; भणि° B; राया° for राआ° E. which also reads तिक्रि for तिण्णि; G. and N. read next word सल्यकेड (बू N.) जो. ५ °च्छन्दि R. M.; this is only variant for अहिलसन्ति in B; the next word is इदरे B.; इयरे G. E; after it N. has त्व; G. द्वावेवि; E. दुवेपि; B. बिदुवे; B. has कोस before हत्थि. and त्ति for कोसं अ; E. has त्ति for कोसं अ; G. om. it; R. M. om. ता; G. N. have तजहा; B has ता जधा and E. ता यथा; णिकारि for णिराकरि° G;...°रिय E. ६ °भागे° E.; °राय° B.; सम प्पीदी B.; सम पीई. G. E.; मह पीई N; उप्पादिआ B.; उ ... दा. N; तथा for तहा B. E. G.; तदा N; CCTO Prof. Satya Viat Shastir Collection. Digitized By Slodhanta eGangotri Gyaan Kosha संपादइद्वाति एत्तिओ वाआसंदेसो। (घ)

मलयकेतु:—(स्वगतेम्।) कथं चित्रवर्मादयोऽपि मह्मभिद्वह्य-न्ति । अथवात एव राक्षसे निरतिश्चया प्रीतिः। (प्रकाशम्।) वि-जये, रीक्षसं द्रष्टुमिच्छामि।

प्रतीहारी—जं कुँमारो आण्णवेदित्ति । ( निष्कान्ता । ) ( ततः प्रविशत्यासनस्थः स्वभवनगतः पुरुषेण सैंह सचिन्तो राक्षसः । )

राक्षसः—(आत्मगतम्।) पूर्णमसद्धलं चन्द्रगुप्तवलैरिति यत्सत्यं न मे मनसः परिश्चिंद्विरस्ति । कुतः ।

साध्ये निश्चितमन्वयेन घटितं विश्वत्संपृक्षे स्थिति विश्वति विष्यति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विश्वति विष

च । तद्यथा चाणक्यं निराकृत्य महाभागेन मम प्रीतिः समुत्पादिता तथैतेषामपि प्रथमभणितोऽर्थः संपादियतव्य इत्येतावान्वाक्संदेशः ।

पूर्णमस्मद्वलिमिति । चन्द्रगुप्तवलैभेद्रभटप्रशृतिभिरस्मद्वलं व्याप्तमिति कृत्वा मनो मे संदिग्धमिति भावः ।

साध्ये निश्चितमिति । साध्ये सिद्धिविषये पश्चे निश्चितमसंदिग्धम-न्वयेनान्वयञ्यास्या घटितं विशिष्टं सपक्षे महानुसादौ विद्यमानं विप-श्चाद्भदाद्यावृत्तं धूमरूपं साधनं हेतुः सिद्धये वह्नयनुमितये समर्थे भवति । एवं चाणक्यनीतिरूपं साधनं साध्ये चन्द्रगुप्तठक्ष्मीस्थिरी-करणरूपे निश्चितमवद्यसाधकत्वेनाध्यवसितमन्वयेन ज्यतिरेकज्यास्या च घटितं मौर्यप्रतिष्ठापननन्दोन्मूळनादिना दृष्टसारमिति यावत्सपक्षे भद्र-

श्र पसादहृद्द्वो B.; संपाद्यव्वो E.; संपदृहत्ति P.; 'तिको for 'तिओ B.; 'दिओ G. N; for the next word E. has वाया.; B. N. G. राअ; B. adds ति after 'सो; N. reads संदेशो. २ Om. in A. P; माम for महा B. G. N., ममा E. ३ 'ह्यन्ते R; the next word अथवा om. in B. N; after it सत्यम् in A. P; प्रोपाम् after अत प्व in B. N.; तेषाम् G. E. ३ अमात्य before this B. N. ५ 'छो P. which has दीति for दित्ति at end. ६ B. N. read अनुगम्यमान: for सह. ७ स्व B. N.; आपू for पू E. H.; संपू B. N. ८ B. E. CC. N. FORM. असी के Prahesa दीति for दिति के B. E. Stundanta eGangotri Gyaan Kosha

Schance

uponicha atalla

२४४ हर्टिक क्यो - व्याप्त समे यत्साध्यं स्वयमेव तुल्यग्रुभयोः पक्षे विरुद्धं च य-

त्तसाङ्गीकरणेन वादिन इव स्थात्स्वामिनो निग्रहः ॥ १०॥ अथवा । विज्ञातापरागहेतुभिः प्राक्परिगृहीतोपजापैरापूर्णमिति न विकल्पयितुमहामि । ( प्रकाशम् ।) भद्र प्रियंवद्क, उच्यन्तामस-द्वचनात्कुमाराजुयायिनो राजानः। संप्रति दिने दिने प्रत्यासी-द्ति कुसुमपुरम् । तैत्परिकल्पितविभागैर्भवद्भिः प्रयाणे प्रयातव्यम् । कथमिति।

मटमागुरायणादौ स्थिति विश्वद्विपक्षान्मलयकेतोर्व्यावृत्तं सत्सिद्धये मौर्य-ळक्ष्मीस्थैर्याय समर्थं भवति इति दार्ष्टीन्तिके योजनीयम् । यत्साधनं स्वयमेव साध्यं साध्याभिन्नं यथा ज्ञानं प्रमाणं तद्वति तत्प्रकारकत्वात्। अत्र साधनं साध्येन प्रामाण्येनाभिन्नं समम् । यच साधनमुभयोः सपक्ष-विपक्षयोः वृत्तिमत्त्वेन व्यावृत्तत्वेन वा तुल्यम् । आद्ये उदाहरणं शब्द-पक्षकानित्यत्वसाधकप्रमेयत्वं तत्र प्रमेयत्वं सपक्षे घटादौ विपक्षे आका-शादौ च वृत्तिमत्त्वेन तुल्यम् । द्वितीये शब्दपक्षकानित्यत्वसाधकश-ब्दत्वं सपक्षे घटादौ विपक्षे गगनादौ च व्यावृत्तत्वेन तुल्यम् । यच साधनं पक्षे विरुद्धं साध्यासमानाधिकरणम् । यथा शब्दपक्षकनित्यत्व-साधककृतकत्वम् । अत्र कृतकत्वं हेतुः पक्षे शब्दे विरुद्धः साध्येन नियत्वेनासमानाधिकरणः । नियत्वविरुद्धस्यानियत्वस्य साधक इति यावत् । एवमुक्तप्रकारं त्रिविधं यत्साधनं हेत्वाभासस्तस्याङ्गीकरणेन वादिनो निप्रहः पराभवः स्यात्। एवं प्रकृतेऽपि मलयकेतुवलं भद्रभटादि-मिराकान्तत्वादुभयत्र तुल्यवदाभासमानं वस्तुतः पक्षे मलयकेतौ भद्र-मटाद्यंशेन विरुद्धमत एव स्वयमेव साध्यकोटिप्रविष्टमस्मदिष्टं साधयेद्वा न वेति संदिग्धमिति यावत्। एतादृशवलाभासाङ्गीकरणेन खामिनो राक्ष-समलयकेत्वोार्निप्रहोऽवद्यं भावीति दार्ष्टोन्तिकेऽवद्यं योजनीयम् ॥ १०॥

एवं संदिद्य पुनः समाधत्ते—अथवेति। अस्माभिर्विज्ञाताश्चन्द्रगुप्ताप-

१ तैस्त: before this B. N. H. २ B. G. N. om. अड़. ३ अतः प° B. N.; यतस्तत् G. E. ( which omits the following परि); प्रवि° for वि° E; विभवैः Colo Brof. Sayayra Bhastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

प्रस्थातव्यं पुरस्तात्खर्शमगधगणमीमनु व्युद्ध सैन्यै-गीन्धारैर्मध्ययाने सयवनपतिभिः संविधयः प्रयतः। पश्चात्तिष्ठनतु वीराः शकनरपतयः संभृताश्चीणहूणैः

कौर्ल्यताद्यश्व शिष्टः पथि पथि वृणुयाद्राजलोकः कुमारम् ॥११॥ प्रियंवद्कः—तेंह इति । ( निष्कान्तः । ) (क)

( प्रेविश्य । )

प्रतीहारी—जेदु अमचो । अमच, इच्छदि तुमं कुमारो पेक्खिदुं । (ख)

राक्ष्मसः-भद्रे, ग्रुंहर्त तिष्ठ । कः कोऽत्र भोः । ( प्रविश्य । )

पुरुषः — आणवेदु अमची। (ग)

राक्ष्मसः उच्यतां शकटदासः। यथा परिधापिताः कुमारेणा-भरणानि वयम्। तन्न युक्तमनलंकृतैः कुमारदर्शनमनुभवितुम् । अतो यत्तदलंकरणत्रयं क्रीतं तन्मध्यादेकं दीयतामिति।

(क) तथिति।

(ख) जयत्वमात्यः । अमात्य इच्छति त्वां कुमारः प्रेक्षितुम् ।

(ग) आज्ञापयत्वमात्यः।

रागहेतवो येषां तैः प्राक्परिगृहीतोऽस्माकमुपजापो यैस्तथाभूतैसौर्भद्र-भटादिभिरापूर्णमिति न संशयितव्यमिति भावः।

पुरुष:—तैथा । (इति निष्कम्य पुनः प्रविश्य ।) अमच, इदं आहर्रणं । (क)

राक्षसः—( नाट्येनात्मानमलंकुलोत्थाय च ।) भद्रे, राजो-पँगामिनं मार्गमादेशय ।

प्रतीहारी—एँदु अमची। (ख)

राक्षसः—(कात्मगतम्।) अधिकारपदं नाम निर्दोषस्यापि पुरु-पस्य महदाशङ्कास्थानम्। कृतः।

> भयं तावत्सेव्याद्भिनिविश्वते सेवकजनं ततः प्रत्यासनाद्भवति हृदंये चैव निहितम्।

िक दिला ततोऽ<u>ध्यारूढानां</u> पदमसुजनद्वेषजननं

क्षेत्र में तिः सोच्छायाणां पतनमनुक्कं कलयति ॥ १२ ॥

(क) अमात्य, इदमाभरणम्।

(ख) एत्वमात्यः।

भयं तावदिति । भयं कर्तृ सेव्याद्राज्ञः सकाशात्सेवकजनमभिनिवि-शते अभितः सर्वतः प्राप्नोति । 'नेर्विशः' इति तङ् । ततः राजप्रसास-न्नाद्भयं भवति । तस्मात्कारणाद्ध्यारूढानामधिकारिणां पद्मसुजनानां दुर्जनानाम् । यद्वा असुमज्जनानां प्राणिमात्रस्थेति यावत् । द्वेषजननं भव-

त्र जं अमचो (अजो E.) आणवेदि ति (om. E.) B. E. N.; तहेति M.; निक्यान्तः for निक्तस्य G.; विश्वाति for प्रविश्य A. P.; ध्य च B. N.; ध्य पुरुषः
E. omitting अमच. २ इममछंकरणं E.; इदं तं अछंक . B. E.; एदं आ P. ३
B. E. N. G. have अवलोक्य; A. P. आभरणम् after नाट्येन; R. M. P. om.
च; for भद्रे B. N. read भद्र. ४ जिक्का B. E. N. ५ एदु एदु B. E. N. G.;
अजो for अमचो P. ६ B. N. read स्वगतम्; P. om. it; G. E. read हि
before नाम; R. P. om. कुतः in next line. ७ थेव्वेच B. E. N. A. H. ८
अतो B. N.; तोच्यार E.; मनुजन for भमुजन G. ९ मतिः B. E. N. G.;

पश्चमोऽङ्गः।

(परिक्रम्य।)

प्रतीहारी-अमच, अअं कुमारो । उपसप्पदु णं अमची । (क) राक्षसः—( विंडोक्य । )अयं, कुमारिसष्टित । य एप

पादाग्रे दशमवधाय निश्वलौङ्गी श्र्न्यत्वादपरिगृहीततद्विशेषाम्। वक्तेन्दुं वहति कॅरेण दुवेहांणां कार्या कर कार्याणां कृतसिव गौरवेण नम्रम् ॥ १३ ॥

5 Supporte

२४७

( उपसृत्य । ) विजयतां कुमारः ।

मलयकेतुः—आर्य, अभिवादये । इदमासनमास्यताम् । (राक्षसस्तथा करोति।)

मलयकेतुः - आर्थ, चिरदर्शनेनार्थस्य वयसुद्विमाः।

(क) अमात्य, अयं कुमारः । उपसर्पत्वेनममात्यः ।

ति । जक्तमर्थमर्थान्तरन्यासेन द्रढयति—गतिरिति । सोच्छ्रायाणामुन्न-तानां गतिरवस्था अनुकूलमवश्यभावित्वेनोचितं पतनं कलयति । 'पत-नान्ताः समुच्छ्याः' इति भावः । 'मतिः' इति पाठेऽप्ययमेवार्थः । सर्वदा समुच्छ्याद्गीताः पतनमेव चिन्तयेरन्मतिमन्त इत्यर्थः ॥ १२ ॥

पादाप्रे इति । शून्यत्वान्मनोवृत्तिराहित्याद्ज्ञाततद्विषयविशेषामि-त्यर्थः ॥ १३ ॥

इदं मलयकेतो: स्वविषयकदोर्भनस्यमजानन्राजकार्यगौरववैयप्रयेण गृ-हाति-अार्य, चिरदर्शनेति। चिरदर्शनेन दर्शनविलम्बकरणेनोद्धिमाः कार्य-त्वरया व्यया इति वाक्यार्थः। त्वद्दर्शनमिदानीमस्माकमरुतुद्मिति गूढम्।

१ प्रती परिक्र B. N. R; अयं for अअं E; कुमालो for कुमारो R; B. N. add चिट्ठदि तां; G. E. चिट्ठदि; उवस° for उपस° R; G. om. णं. २ नाट्ये-नावलो B. E. N. G; अये after this in B. E. N. ३ "लन्तीं B. N; निखल" E. ४ परे A P. 4 Twice in B. N. ६ उपविश्वति B. N.; उपविष्ट: E. . CC-CHATTER BANNIVIN LINE STORE TO COLOR राक्षसः - कुमार, प्रयाणे प्रतिविधानमनुतिष्ठता मया कुमारा-द्यमुपालम्भोऽधिगतः।

मलयकेतुः - और्य, प्रयाणे कथं प्रतिविहितमिति श्रोतुमि-

च्छामि।

राक्षसः कुँमार एवमादिष्टा अनुयायिनो राजानः । ('प्रस्था-तन्यम्-' (५।११) इति पूर्वोक्तें पठित ।)

मलयकेतुः—(स्वेगतम् ।) कथं य एव मद्रिनाशेन चन्द्रगुप्तमारा-धियतुमुद्यतास्त एव मां परिर्वृण्वन्ति । (प्रकाशम् ।) आर्थ, अस्ति कश्चिद्यः क्रुसुमपुरं प्रति गच्छति तत आगच्छति वा ।

राक्ष्तसः - अवसितमिदानीं गतागतप्रयोजनम् । अल्पैरहोभिर्व-यमेव तेत्र गन्तारः।

मलयकेतुः—(स्वैगतम् ।) विज्ञायते । ( प्रकाशम् । ) यद्येवं ततः किमार्येणायं सलेखः पुरुषः प्रेपितैः ।

कुमार प्रयाणे प्रतिविधानमनुतिष्ठतेतीद्मजानानस्योत्तरम् । परिवृण्वन्तीति । कौद्धताद्याः पश्च राजान इत्यर्थः ।

विज्ञायत इति । वयमेवात्र चन्द्रगुप्तं निप्रहीतुं गन्तार इति राक्षसस्य ऋजुराशयो मलयकेतुनान्यथा गृहीतः । चन्द्रगुप्तसाचिव्यार्थे गन्तार इति विज्ञायत इति ।

<sup>9 °</sup>णं M. R.; प्रयाणप्रति °H. २ अमाख B. N. ३ Om. A. P; B. N. G. read कुमारखानु °for अनु °; E. कुमारानु °. ४ मिल्यादिश्लोकं पुनः B. N.; प्रस्थातव्यं प्रसादिति पूर्वोक्तं श्लोकं E. ५ आत्मग °E after which B. N. add विज्ञायते. ६ °गृणिन्त P. which like R. om. प्रकाशम, ७ Om. G. E; E. om. ततः. ८ B. E. N. read कुमार here; ननु पञ्चिर °for अल्पेर °B. N.; कृतिपयेर °E. ९ Om. P; E. reads यास्यामः for गन्तारः. १० आत्मग °E; E. has अपि before यद्येनं; B. N. read तत्किमयमार्थेणा °; E. ततः किमयमार्थेणा °; M. R. किमार्थेणायं; A. and P. om. स and visarga in CC-Q-200f. Salva Visa Shastri Collection Philipped By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

राक्षसः—(विलोक्यै।) अये, सिद्धार्थकः। भद्र, किमिदम्। सिद्धार्थकः—(सेवाष्पं लज्जां नाटयन्।) पसीददु अमचो। ताडीअन्तेण मए ण पारिदं रहस्सं धारिदं। (क)

राक्षसः—भद्र, कीद्यं रॅहस्यमिति न खल्ववगच्छामि । सिद्धार्थकः— णं विण्णवेमि ताडीअन्तेण मए—( इत्रद्धोंके सभयमधोमुखस्तिष्ठति । ) (ख)

मलयकेतुः—भागुरायण, स्वामिनः पुरस्ताद्वीतो लज्जितो वै। नैप कथयिष्यति । स्वयमेवार्यस्य कथय ।

भागुरायणः यदाज्ञापयति कुमारः । अमात्य, एप कथ-यति यथाहममात्येन लेखं दत्वा वाचिकं संदिश्य चन्द्रगुप्तसकाशं प्रेषित इति ।

(क) प्रसीदत्वमात्यः । ताड्यमानेन मया न पारितं रहसं धारियतुम् । (ख) ननु विज्ञापयामि ताड्यमानेन मया ।

'ननु विज्ञापयामि ताडीअन्तेण' इति अस्यार्धोक्तस्य पूरणवाक्यम् 'एवमतिताड्यमानेन' इति वक्ष्यमाणं द्रष्टव्यम् ।

<sup>9</sup> Om. P. and E. which also om. अ...कः; R. reads सि...क and G. om. अ...म्. २ Om. E.; पसीददु twice in B. N. G. which also read प्प for प.° ३ अमच before this B. E. N.; अमचस्स before रहस्सं B; A. reads धारइदुं and G. धारियदुं. ३ तत् before this B. N. ५ नजु B. N; E. omits all this from मण् down to Siddhárthaka's next speech. N. G. add here ण पारिदं रहस्सं धारिदं अमचस्स. ६ बितश्च B. E. N. For नेप A-reads नेव; भीतलजितो H. ७ B. E. N. read अतः and G. यतः before this.; B. E. N. G. read आर्याय for आर्यस. ८ स्तराक्षसेन B. E. N.; अहम्

राक्षसः-भद्र सिद्धार्थक, अपि सत्यम्।

सिद्धार्थकः—( छजां नाटयन् ।) एवं अतिताडिअन्तेन मए

णिवेदिदं। (क)

राक्ष्मः अनृतमेतत् । ताड्यमानः पुरुषः किमिव न द्यात् । मलयकेतुः संखे भागुरायण, दर्शय लेखम् । वाचिकमेष मृत्यः कथयिष्यति ।

भागुरायणः—अमात्य, अयं लेखेंः।

राक्षसः—( वाचियत्वा । ) कुमार, शत्रोः प्रयोग एषः ।

मलयकेतुः लेखस्याञ्चन्यार्थमार्येणेदमप्याभरणमनुमेर्षितस् । तत्कथं शत्रोः प्रयोग एपः ।

राक्षसः—( आभरणं निर्वर्ण्य । ) कुमारेणैतन्मह्यमनुप्रेषितम् । मयाप्येतत्कसिश्चित्परितोषस्थाने सिद्धार्थकाय दत्तम् ।

### (क) एवमतिताड्यमानेन मया निवेदितम्।

१ वित G. after which B. A. read पृदं; E. इमं; G. N. एअं and B. E. M. om. अति; B. E. read ताडी. २ B. E. N. G. read कुमार before this; B. E. N. om. पृक्षः and B. N. also om. इव further on and E. has. इति for इव. ३ B. E. N. om. सखे; G. om. आगुं; B. N. read चायमसे स्मृं for एष मृं; E. has अध्ययमेवास्य मृं, P. has क्थयति. ४ B. N. read श्रुत्वा छेखमवलोक्यन्। स्वस्ति यथास्थाने कुतोपि कोपि कमपि पुरुपमवगमयति इति वाचयति. ५ B. N. G. A. P. om. this; B. N. read कुमार twice. ६ विंग्यामरणजातं प्रेपितम्. N; अपि om. in B. G; before अनुप्रे in M. R; B. N. add इति after this. ७ B. N. read एपः स्यात्। इत्यामरणं दर्शयति. ८ R. notes निर्दिश्य as variant here. G. has मम for मह्मम्; A. reads कुमार नैतन्मया प्रेपितम्। कुमारणेतन्महमनुप्रेपितम्; B. N. read कुमार नैतन्मयान्यान्ति स्मार्थे कुमारणे मह्मं दत्तं मया &c.; E. reads कुमार नैतन्मयान्यान्त्रितम्। मया &c; for अप्येतकार्भाश्चन्, B. N. read च; E. reads पारितोर्थे कि for परितापः; G. reads प्रदत्तम् गण दत्तम्

भागुरायणः—ईर्देशस्य विशेषतः कुमारेणात्मगात्राद्वतार्थे असादीकृतस्येयं परित्यागभूमिः । १५० वर्षान्य वर्षा

मलयकेतु:—वाचिकमप्यार्थेणासाच्छ्रोतव्यमिति लिखितम् । राक्ष्मसः—कुतो वाचिकं कस्य वाचिकम् । लेख एवासादीयो न भवति ।

मलयकेतुः—इयं तर्हि कस्य मुद्रा । राक्षसः—केपटमुद्रामुत्पादियतुं शक्नुवन्ति धूर्ताः ।

आगुरायणः—कुमार, सम्यगमात्यो विज्ञापयति । भैद्र सिद्धा-र्थक, केनायं लिखितो लेखः ।

( सिद्धार्थको राक्षसमुखमवलोक्य तूष्णीमधोमुखस्तिष्ठति । ) भागुरायणः—र्भद्र, अलं पुनरात्मानं ताडयितुम् । कथय ।

कुमारेत्यादिना एवं वदता राक्षसेन समाहितेऽपि सोहुण्ठनं तदन्यथ-यति भागुरायणः—ईदृशस्येत्यादिना ।

असादिति । वाचिकमप्यस्माच्छ्रोतव्यमित्यार्थेण छिखितमिति व्यव-हितेनान्वयः ।

<sup>9</sup> B. N. read भो अमाख; E. अमाख before this; and B. E. G. add आभरणविशेषस्य after this; स्व for आत्म B. E. N; दत्तस्यायं for प्र.. स्थं B. N. २ ° त्यासतमात्. B. N. H.; तिद्धार्थकात् for असात् M. R. G. E. H.; आर्थेण at the end of the speech B. N.; तत्कथं शत्रोः प्रयोगः E. ३ कुमार before this E; M. has वा after this; M. G. have वा वाचि further on; E. agrees and adds इति after वाचि and अयम् after एव; B. N. read कुतो वाचिकं कस्य वा लेखः। अयमेवास्मदीयो & R. M. add वा after कस्य and R. read इह for इयं at the beginning of the speech. प B. N. read कुमार before this; B. E. N. add अपि after मुद्राम्; R. M. add च before शक्कवन्ति. ६ E. has the following as Malayaketu's. ७ "सस्य मु G. E.; " खमास्ते for "खिसाइति G. E. ८ B. N. om. this; A. P.E. read पुनरस्म for असं पुनः and B. N. read ताडियत्वा for ताडियतुम्. CC-O. Prof. Satya Vraf Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

सिद्धार्थकः—अज, संअडदासेण। (क)
राक्षसः—कुमार, यदि शकटदासेन लिखितस्ततो मयैव।
मलयकेतुः—विजये, शकटदासं द्रष्टुमिच्छामि।
प्रतीहारी—जं कुमारो आणवेदि। (ख)

भागुरायणः—( स्वगतम् ।) न खल्वनिश्चितार्थमार्यचाणक्य-प्रणिधयोऽभिधास्यन्ति । (प्रकाशम् ।) क्रमारः, न कदाचिदिप शकट-दासोऽमार्त्यस्याप्रतो मया लिखितमिति प्रतिपत्स्यते । अतः प्रति-लिखितमस्यानीयतां वर्णसंवाद एवतं विभावयिष्यति ।

(क) आर्य, शकटदासेन । (ख) यत्कुमार आज्ञापयति ।

कुमार, यदि शकटदासेनेति । शकटदासः सर्वथा न लिखिष्यतीति

तस्मिन्वस्नम्भप्रतयादियमुक्तिः।

भवत्वेवमिति। पूर्व शकटदासहस्तेन छलाचाणक्येन लेखितमिस्रजानत इयमुक्तिः। आर्यचाणक्येनैव केनचिद्धाजेन सिद्धार्थकप्रेरणेन शकटदासं वश्वियत्वा तद्धस्तेनेदं लिखितं स्थात्। अतः परं शकटदास इहानीतश्चे-स्कुसुमपुर एवानेन सिद्धार्थकेन मद्धस्ताल्लिखितोऽयं लेख इति स्पष्टं वदेत्। ततः सर्वोऽप्ययं चाणक्यकूटनीतिप्रयोगो व्याकोपितः स्यादिसा-शयेन प्रत्युत्पन्नमितिभीगुरायण आह भवत्वेवम्। शकटदासागमनं परिहरामीत्यर्थः।

कुमार, न कदाचिदिति । अमासेन छेखितमपि स्वेन छिखितमपि स्वामिद्रोहभयात्र कथयिष्यतीसर्थः । अतः प्रतिछिखितमिति । एतमर्थ

CC-GnParing Vira Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

भयड° R. G. E. २ B. N. read क्तांह and B. E. N. add लिखितः after मयैव. ३ भालो. P; and B. N. R. A. G. add ति at the end of this speech. ३ आत्मग E.; भाचार्य for भार्य G. and M. R. E. read चाणक्यस्य प्र. ५ A. P. read before this मवत्वेवम्; B. N. read आगत्य शक्टदासो वा सोयं लेख इति प्रस्मिश्चाय पूर्ववृत्तं प्रकाशयेत्। एवं सित संदिहानो मलयकेतुरस्मिन्प्रयोगे श्वयादरो मवेत्॥ ६ ल्याक्षसस्य B. N.; ल्यपुराज्ञतो (?) राक्षसापेक्षया मया &c., E; लिखित इति B. G. N. ७ अतोन्यिक B. N.; अतोलि G.; यतोलि. E.; लिखितान्तरं H.; ततः प्र. M.; B. N. read यतो before वर्ण ; B. N. read एतस्तवम् for एतम्; P. G. E. H. have एनम्; R. H. om. वि

मलयकेतुः—विजये, एवं क्रियताम् । प्रतीहारी—कुमार, ग्रुंदावि । (क) मलयकेतुः—उभयमप्यानीयेताम् ।

प्रतीहारी—जं कुमारो आणवेदि ति । (निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य ।) कुंमार, इदं तं सअडदासेण सहत्यिलिहिदं पत्तअं मुद्दावि । (ख)

मलयकेतुः—( उभयमपि नाट्येन विँहोक्य ।) आर्य, संवद-न्त्यक्षराणि ।

राक्ष्मसः—(स्वगतम् ।) संवदन्त्यक्षराणि । शकटदासस्तु मित्रमिति च विसंवदन्त्यक्षराणि । किं तु शकटदासेन

स्मृतं स्थात्युत्रदारस्य विस्मृतस्यामिभक्तिना ।
चलेष्वर्थेषु छुब्धेन न यशःस्वनपायिषु । १४ ॥

(क) कुमार, मुद्रापि।

( ख ) यत्कुमार आज्ञापयति । कुमार, इदं तच्छकटदासेन खहस्ति खितं पत्रं मुद्रापि ।

#### परिच्छेत्स्यतीत्यर्थः ।

कुमार, मुद्रापीति । आनीयतामिति पूर्वेण प्रक<u>्रिष्य प्रश्</u>रः । संवद्न्तीति । शकटदासस्तु मित्रमित्ययमर्थो विसंवद्ति विरुध्यते । तस्याप्ततमत्वे संशयो जायत इत्यर्थः ।

स्मृतमिति । पुत्रदारस्येति 'अधीगर्थ-' इति कर्मणि षष्टी । स्वामिभक्ति

9 G. has मुद्दामिप.; E. मुद्दंपि जाणवे (?); B. N. have instead of the whole speech भागु . कुमार । मुद्रामप्यानयत्वियम्. २ B. E. N. read भापि क्रियताम्. ३ भालो. P. which also has वेदीति.; M. om. ति. ४ भाल A. P.; एदं खु after this in E..; इमं G.; इदं क्खु B. N.; E. also has सयड . ५ मु-अत्थ...हितं G.; पत्तयं E.; for the वि at the end B. N. read अ, G. पि and E. च. ६ नावलो . B. E. N. G. ७ आतमा . E. which om. संव...णि; B. N. read मम before मिन्न . ८ P. G. E. om. च; G. om. वि in विसंवद्दित and R. M. read न for that वि; A. P. read तत्किमिदानीम् for किंच; E. तत्कि न खलु; B. N. तत्किम् and B. E. N. add लिखितम् after शक...सेन.

2

अथवा कः संदेहः।

मुद्रा तस्य कराङ्गिलप्रणियनी सिद्धार्थकस्तत्सुह-त्तस्यैवापरलेख्यस्चितिमदं लेख्यं प्रयोगाश्रयम् । सुन्यक्तं शकटेन भेदेपदुभिः संधाय सार्द्ध परे-अर्थिकोहपराङ्मुखेन कृपणं प्राणार्थिना चेष्टितम् ॥ १५॥

मलयकेतु: (विँठोक्य ।) आर्य, अलंकारत्नयं श्रीमता यद-नुप्रेषितं तदुपगतिमितिं यि छिखितं तन्मध्यात्किमिदमेकम् । (निर्वण्या-त्मगतम् ।) कथं तातेन धृतपूर्वमिदमाभरणम् । (प्रकाशम् ।) आर्य, कुतोऽयमलंकारः ।

राक्षसः विणग्भ्यः ऋयाद्धिगतः।

मलयकेतुः-विजये, अपि प्रत्यर्भिजानासि भूषणमिद्म्।

प्रतीहारी—(निर्वर्ण्यं सवाष्पम् ।) कुमार, कहं ण पचिमजा-णामि । 'ईदं सुगिहीदणामधेएण पव्वदीसरेण धारिदपुव्वं । (क)

(क) कथं न प्रत्यभिजानामि । इदं सुगृहीतनामधेयेन पूर्वतेश्वरेण धारि-तपूर्वम् ।

यशश्च परिमृज्य चलेषु नश्चरेष्वर्थेषु पुत्रदारादिषु च छुन्धः स्यादित्यर्थः १४ मुद्रेति । प्रयोगाश्रयं कूटप्रयोगरचितमित्यर्थः । कृपणं दीनं कृत्यं चेष्टितं न्यवसितम् ॥ १५ ॥

१ पत्रम्. B. N. H. २ "हुना. B. N. ३ अर्तु: A. R. M. B.; "पणप्रा" for "पण प्रा" P. १ B. E. N. G. om. this; P. om. आर्य.; R. G. E. read अलंकरण for अलंकार; "मतो for "मता B. N. ५ B. N. add आर्येण here; "देकं किमिदम् for "किमिदमेकम् B.N. ६ कष्टम्. E.; A. P. om इदम्. ७ N. om. द; R. M. read "ततम् ८ "नाति भवती भू". B. E. N. ६ E. has सवाव्यं निर्वर्ण्य; कथं for कहं E. and G. which also reads प्रचिमजाणिस्सं; E. has प्रचिमयाणामिः P. "मिजाणाः, B. N. "मिआणिस्सं". १० इमं क्खु B. N.; इदं ता (?) खलु E.; इमं G.; एदं P. which also reads सुनित्रहीं हैं. reads "नामधेयेण; R. जाम-

मलयकेतुः—(सबाष्पम् ।) हा तात ।

एतानि तानि तव भूषणवल्लभस्य
गात्रोचितानि कुलभूषण भूषणानि ।

यैः शोभितोऽसि सुखचनद्रकृतावभासो
नक्षत्रवानिव शैरत्समयप्रदोषः ॥ १६ ॥

राक्षसः—(स्वगतम्।) कथं पर्वतेश्वरेण धृतपूर्वाणीत्याह। व्यक्तमेवास्य भूषणानि। (प्रकीशम्।) एतान्यपि चाणक्यप्रयुक्तेन विणग्जनेनासासु विक्रीतानि।

मलयकेतुः—आर्य, तातेन धृतपूर्वीणां विशेषतश्चनद्रगुप्तहस्तग-तानां विणिर्विक्रय इति न युज्यते । अथ वा युज्यत एवैतत् । क्रुतः

चन्द्रगुप्तस्य विकेतुर्धिकं लै। भिन्छतः । अस्ति अस्ति विकेतुर्धिकं लै। भिन्नि विक्रिता मुल्यमेतेषां कूरेण भवता वयम् ॥ १७॥ राक्षसः—(स्वैगतम् ॥ अहो सुश्लिष्टोऽभूच्छत्रुप्रयोगः । कुतः ।

एतानीति । वहामानि प्रियाणि भूषणानि यस्येति बहुत्रीहिः । शेपं स्पष्टम् ॥ १६ ॥

१ वहुमभूपणस्य A. P. E.; गुणवहुभ वहुभानि H. २ भूषितानि. R. ३ तोभिमुख G.; हृताभ्रमासो N. ४ समये A. P. E. ५ आत्मग E.; तत्कथम्. G.; B.
N. R. M. read श्वर्ष्ट; B. E. N. om. व्य...णानि. ६ M. R. G. om. प्र...
एतान्यि; E. om. प्रकाशम् and reads सुव्यक्तमेतानि शा; B. N. om. व्य...
नि and read प्र...व्यक्तमेतान्यि तेन वा; M. adds एव after प्रयुक्तेन and E.
reads विणव्यक्षनेन; प्रकाशम् om. & व्यक्तं before एतानि. H. ७ G. E. adds
आभरणानाम्; B. N. आभरणविशेषाणाम्; P. has चाणस्य for चन्द्रगुप्त further
on. ८ शिगम्यः क्रयाधिगम इति. B. E. N.; क्रयाधिगत इति (१) M.; क्रेयाधिगतिमिति R; B. E. N. add एतत् after the first युज्यते and B. N. om.
एतत्कृतः at the end of the sentence; R. G. E. om. कुतः; क्रयादिशामः
H. ९ व्यता E. १० विपतम् G. N. ११ A. E. B. N. read आस्मग ; R. M.
om. अहो. For शत्रु B. N. read एप.; G. om. it.; E. reads शोर्यं भूपण-

लेखोऽयं नै ममेति नोत्तरिमदं मुद्रा मदीया यतः
सौहार्द शकटेन खण्डितिमिति श्रद्धेयमेतत्कथम् ।
मौर्ये भूषणिविक्रयं नरपतौ को नाम संभावयेत्तसात्संप्रतिपत्तिरेव हि वरं न ग्राम्यमत्रोत्तरम् ॥ १८॥

मलयकेतुः — एतदार्थं पृच्छामि ।

राक्षसः—(सवाष्पम् ।) कुँमार, य आर्थस्तं प्रच्छ । वयमिदा-नीमनार्थाः संदृत्ताः ।

मलयकेतुः—

मौर्योऽसौ खामिपुत्रः परिचरणपरो मित्रपुत्रस्तवाहं दाता सोऽर्थस्य तुभ्यं खमतमनुगतस्त्वं तुं मह्यं ददासि । दास्यं सत्कारपूर्वं ननु सचिवपदं तत्र ते खाम्यमत्र खार्थे कसिन्समीहा पुनरिधकतरे त्वामनार्थं करोति ।। १९ ॥

राक्षसः - कुमार, एवमयुक्तव्याहारिणा निर्णयो दत्तः । भवतु र्तव को दोषः । ('मौर्योऽसौ स्वामिपुत्रः' (५।१९) इति युष्मदस्मदो-व्येखयेन पठति ।)

लेखोऽयमिति । शकटदासेन सौहार्दे परिसच्येदं लिखितमिति प्राम्ये परिहारे उक्ते कः श्रद्दध्यादिसर्थः ॥ १८॥

एवं मौर्यसेनातोऽप्यतिशयिते मिय तव स्वातंत्र्ये स्थिते इतोऽप्यधिकतरं कं स्वार्थमवलम्व्यवमनार्थो जातोऽसीति निष्ठुर उपालम्भः ॥ १९॥

CC-C Prof. Salva Wat Struction Substitutes Salar for it

१ मम नेति. R. M. २ ब्राह्मम° R. M. ३ एतदार्थ A. P. ४ B. Nom. सवा-प्पम्। कुमार. ५ भतम्हततनुत्वं च P; A. has च for तु. ६ दाढ्यं appears to be given as a variant in R; नि: for ते P. ७ B. H. read "मिश्चेष्णकृद्यवहाँ; E. agrees reading नि for भि; N. has एवं प्रष्ट (?) ज्यवहाँ; B. adds भव-तैव मे before निर्णयो; N. मे भवतैव; E. एव. ८ R. om. तवः; B. N. instead of भव...पः read कुतः। मौर्योसौ स्वामिपुत्र इति युष्मदस्मदोर्व्यत्ययेन पठति; G.

मलयकेतुः—(लेखमलंकरणस्थिगिकां च निर्दिश्य ।) इदिमदानीं किम् ।

राक्ष्मसः—(सवाष्पम् ।) विधिविलसितैम् । कुतः ।

शृत्यत्वे परिभावधामनि सति स्नेहात्प्रभूणां सतां

पुत्रेभ्यः कृतवेदिनां कृतिधयां येषां न भिन्ना वयम् ।

ते लोकस्य परीक्षकाः क्षितिसृतः पापेन येन क्षतास्तस्येदं विपुँलं विधेविलसितं पुंसां प्रयत्नच्छिदः ॥ २० ॥ १००० मलयकेतुः—(सरोषम् ।) किमद्यापि निह्न्यते एव । विधेः निल्लेतद्वचवसितम्, न लोभस्य । अनार्य,

कन्यां तीत्रविषप्रयोगविषमां कृत्वा कृतन्न त्वया विश्रम्भप्रवणः पुँरा मम पिता नीतः कथाशेषताम्।

इट्मिदानीं किमिति। अयं कस्य दोष इत्यधिक्षेप:।

भृत्यत्वे इति । परिभवो न्यकारः तद्विषयो भृत्योऽप्यहं प्रभुमिन्यकारं कर्तुं समर्थेरिप यैः कृतक्षेः सर्वक्षेः स्वामिमिरपत्यनिर्विशेषतया दृष्टोऽस्मि ते दैवेन हता इत्यर्थः ॥ २०॥

कन्यामिति । मन्नाधिकारे मौर्यस्य मन्नित्वे आहितगौरवेण । घृतामि-छाषेणेत्यर्थः । रिपौ चन्द्रगुप्ते प्रख्याय नाशाय मांसवद्विकेतुमारच्या नियोजिता इत्यन्वयः । इदानीमिप राक्षसेनानेकराजकार्यकुश्छेन किमिप

<sup>9</sup> G. has °रणं च स्थ°; E. °रणस्थामिकां च; B. N. °रणस्थालिकां च; B. N. G. read विनिर्दिश्य and G. reads किम् before इदिमदानीम्. २ B. N. G. read दिशेषिं and B. E. N. G. add इदं न चाणन्यस्य. ३ कृतिवे G; and B. N. read कृतिश्यो for next word, and अभिन्ना for न मिन्ना. ४ विफलम् R. and विश्वर्यवासितम् R.; प्रयत्नो वृथा for प्रयत्निल्लदः P. ५ om. M. R; सकोश्यम् B. E. N; B. reads कथम् for किम् and om. एव and विश्वविल्लिसतिमदं न ममेति; E. agrees with our text except in reading निह्नुत एव, and विल्लिसतम् for व्यवसितम्; G. also agrees with our text but adds किम् before किल् and reads विल्ल for व्यवः ६ कृतमासमना N. E. ७ B. E. have CC-O. Prof. Satya Mrats hastric clection tightized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha तदा for पुरा; M. R. Fead पिता सम पुरा:

संप्रत्याहितगौरवेण भवता मत्राधिकारे रिंपौ प्रारव्धाः प्रलयाय मांसवदहो विकेतुमेते वयम् ॥ २१ ॥

राक्ष्मसः—( स्वगतम् ।) अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोटः । (प्रकाशम् । कर्णां पिषाय ।) शान्तं पापं शान्तं पापम् । नाहं पर्वतेश्वरे विषकन्यां प्रयुक्तवान् ।

मलयकेतुः—केन तर्हि व्यापादितस्तातः। राक्षसः—दैवमत्र प्रष्टव्यम्।

मलयकेतुः—(सक्रोर्धम्।) दैवमत्र प्रष्टव्यम् । न क्षपणको जीवसिद्धिः।

राक्षसः—(स्वगतम् ।) कथं जीवसिद्धिरिप चाणक्यप्रणिधिः । इन्त, रिप्रमिर्मे हृदयमि स्वीकृतम् ।

तादृशमारभ्यते इति पूर्व जीवसिद्धिना उपिक्षप्तस्य उपजापदुर्विकल्पस्या-यमुद्रार इत्यवधेयम् ॥ २१ ॥

अयमपर इति । मर्मस्थानत्रणस्योपरि त्रणान्तरमित्यर्थः ।

दैवसत्रेति । चाणक्यनामागृहीत्वा दैवमिति वदन्स्वस्य परदोषानावि-क्करणरूपं महामनस्त्वं सूचितवान् ।

१ रिपो: B. E. N. P. H.; रिपो. G; in the next line B. E. read प्रणयाय for प्रख्याय; पुनराममांसवद H. २ Om. A.P.; आत्मग E;P. reads अपि for अपरो. For स्फोट: B. has विस्फोट: and N. विस्फोटक. ३ R. om. क...य and R. E. read शांत पापम् only once. १ B. N. read नाहं विषकन्यामारोपित-वानपापोहं पर्वतेश्वरे; E. H. have simply अपापोहं पर्वतेश्वरे; P. adds अपापोहम् विद्यास्ति प्रयुक्तवान्. ५ इप्ट A. P. ६ om. B. N.; दैवमत्रेव प्र . R.; दैवमत्र इ A.; कथमत्र देवं प्र . E; P. om. दे... ड्यम्. ७ आत्मग . E; व्यस्य प्र for व्यप्त . CCG; Bothala read and the state of t

मलयकेतुः—(सक्रोधम् ।) भासुरक, आज्ञाप्यतां ग्रेखरसेनः— 'य एते राक्षसेन सह शुहत्तामुत्पाद्यासच्छरीरद्रोहेण चन्द्रगुप्तमारा-धियतुकामाः पश्च राजानः कौल्द्रतिश्चित्रवर्मा मलयनृपतिः सिंहनादः काश्मीरः पुष्कराक्षः सिन्धुराजः सुषेणः पारसीकाधिंपो मेघनाद् इति, एतेषु त्रयः प्रथमे मदीयां भूमि कामयन्ते ते गम्भीरश्चभ्रम-मिनीय पांशुभिः पूर्यन्ताम् । इतरौ हर्स्तिवलकामुकौ हस्तिनैव यात्येताम्' इति ।

पुरुषः - तथा। (इति निष्कान्त:।)

मलयकेतुः—(सकोर्धम् ।) राक्षसं, राक्षसं, नाहं विश्रमभघाती राक्षसः । मलयकेतुः खल्वहम् । तद्गच्छ । समाश्रीयतां सर्वात्मना चन्द्रगुप्तः । पंत्रय ।

विष्णुगुप्तं च मौर्यं च संममप्यागतौ त्वया । उन्मूलियतुमीशोऽहं त्रिवर्गमिव दुँनीयः ॥ २२ ॥

विष्णुगुप्तमिति । दुर्नयदृष्टान्ते स्वस्य दौरात्म्यं रोषावेशेनावशादु-

<sup>9</sup> Om. B; twice in E; B. N. G. read शिखरसेन:, E. सिखसेन: and all four add सेनापति: after this; G reads यत: for से and B. N. read एतेन for एते. २ M. R. om. सह; सौहार्दम् for सुहत्ताम् B. N; B. E. N. read रीराभिद्रोहेण. ३ थितुमुद्यताः E. which and B. N. G. add तद्यथा after राजानः; "नरपतिः for "नृपतिः B. E. N.; जनाधिपः G. ४ 'धिराजो. B. N; for मेघनाद E. has मेघार्क, N. G. मेघाक्ष, B. मेघाल्य ( or मेघाक्ष as a variant ); for एतेपु B. N. read तत्र तेपां मध्ये ये; G. अत्र य एते; E. अत्र य एतेपाम्; प्रथमम् for प्रथमे R. M. G.; प्रधानतमाः प्रथमा B. N.; प्रथमतरा E. which reads प्रार्थयन्ते for कासयन्ते. ५ E. has before this तेश्यो सूमिरेव दीयताम्; M. R G. E. read ग्रमीरम्; for अभिनीय M. R. read आनीय; B. N. उपनीय. इ Before this B. N. have तु हो; P. A. E. तु; B. N. read °वलकामी; E. °वलकामिनौ; M. °वलकोशकामुकौ. For घालेताम् A. P. read खाद्येताम्. ७ तहेति M. R; जं कुमारो आणवेदिति B. N.; "वेदि E. ८ R.G.E.M. om. सक्री"; G. E. read राक्षस only once.; M. om. entirely. ९ समाश्रय चन्द्रगुप्तम्-M. R.; समा.....गुप्त इति. B. N; G. agrees with our text adding त्वया மேலிலில் இதற்கு Bratish Attroace வெள்ள வில் முற்றில் குறிக்க இரை Gyaan Kosha

भागुरायणः कुमार, कृतं कालहरणेन । सांप्रतं कुसुमपुरीप-रोधायाज्ञाप्यन्तामसद्भद्धलानि ।

गौडीनां लोध्रधूलीपरिमलबहुँलान्धूमयन्तः कपोला-

पांशुस्तम्बा वलानां तुरगसुरपुटक्षोमलब्धात्मलाभाः यांशुस्तम्बा वलानां तुरगसुरपुटक्षोमलब्धात्मलाभाः शत्रृणामुत्तमाङ्गे गजमदसलिलच्छिन्नमूलाः पतन्तु ॥ २३॥

( संपरिजनो निष्कान्तो मलयकेतुः । )

राक्षसः—(सावेगम् ।) हा धिकष्टम् । तेऽपि घातिताश्रित्रव-मीद्यस्तपस्त्रिनः । तत्कथं सुहृद्विनाशाय राक्षसश्रेष्टते न रिपुविना-शाय । तत्किमिदानीं मन्दभाग्यः कैरवाणि ।

स्वपश्चवहिनमेनं भद्रभटादिमिर्निप्राहियतुं त्वरयति—गौडीनामिति।
लोधपुष्पाणां धूली परागस्तस्य परिमलो लेपजनितो गन्धविशेषस्तेन वहुलान्व्याप्तान् गौडीनां गौडस्त्रीणां कपोलान्धूमयन्तः धूमवतः कुर्वतः। मिलनयन्त इति यावत्। णाविष्टवद्गावेन मतुपो लोपः। गौडस्त्रियः कपोलान्लोधरजोमिरलंकुर्वन्तीत्यतस्तेषां तत्परिमलबहुलत्वम्। तथा तासामेव
अमरकुल्हचः नीलस्य कुञ्चितस्य संयमितस्यालकस्य कृष्णिमाणं नैल्यं
किश्चन्तोऽमिमवन्त इत्यर्थः। बलानां सैन्यानां तुरगखुरपुटक्षोमेण लव्धातमलाभाः जनिताः पांशुस्तम्बाः गजमद्सिलिलैश्चिक्तम्तृलाः सन्तः शत्रूणामुत्तमाङ्गे पतन्तु॥ २३॥

<sup>9</sup> Om. M. R. G. E; G. E. add एव after सांप्रतम्; B. N. read ज्ञीनमंत २ °पुररोधाय M. R.; पुरमेव रो° G; प्रतिष्ठन्ताम् for आज्ञाप्यन्ताम् B. E. N. G. ३ वह° G.; धवलान् B. E. N. H.; धूम्रयन्तः B. E. N. G. H. थ क्रिशन्तः G.; अमरकुलिनं H. ५ ब्यूहा for सां B. N; °स्तम्भाः H.; for पुट R. has पट; M. पुटी and for श्रोम. B. E. N. G. श्लोद. ६ क्रिश्लमूलाः M. G. E.; क्रिश्लमालाः R. ७ B. N. read इति स...नो निर्गतो मरू ; E. reads निष्कान्तः स...नो मरू . ८ Om. M. P. R.; कृष्टं तेषि om. in E. M. R. G.; B. N. after तेषि read हतास्तपित्रवाश्रित्रवाश्रित्रवाश्रित्रवाश्रित्रवाश्रित्रवाश्राः Gileçाल क्रिश्लाणि मेन्द्रभाविष्यः B. क्षार्णिं प्रथवा Kosha

किं गच्छामि तपोवनं न तपसा शाम्येत्सवैरं मैनः
किं भर्तृन तुयामि जीवति रिपौ स्त्रीणामियं योग्यता।
किं वा खड़सखः पताम्यरिवले नैतेच युक्तं भवेचेतश्रन्द नदासमोक्षरमसं रुम्ध्यात्क्रैतझं न चेत्॥ २४॥

(इति निष्कान्ताः सर्वे ।) पश्चमोऽङ्कः।

किं गच्छामीति। जीवति रिपाविति शत्रुवैरनिर्यातनमकृत्वा स्नीवद्तु-मरणमयुक्तमिति भावः। खङ्गसख इति। खङ्गमात्रसहायेनारिवछं कृत्स्त्रं क्षपियतुं समर्थोऽस्मि अथापि चन्द्नदासस्योपकारिणो मोक्षो न भवेदिति रभसं रभसवदुत्सुकं चेतः रुन्ध्यात्। अरिबछक्षपणान्मां रोद्धं प्रवर्तत इत्यर्थः। प्रवर्तनायां छिङ्। न चेत् न रुन्ध्याचेत्कृतन्नं भवेदित्यन्वयः। पराक्रमपक्षे चन्द्नदासविषये कृतन्नतादोषः स्वस्यापरिहार्यः स्यादिति मावः। अप्यकार्यशतं कृत्वा येनकेनाप्युपायेन चन्द्नदासमोचनमेव संप्र-त्यावश्यकत्वेनापतितम्। अतस्तत्रैव प्रयतिष्य इत्यत्र तात्पर्थम्॥ २४॥

इति श्रीत्र्यम्वकयज्वप्रभुवर्याश्रितदुण्ढिराजव्यासयज्वविरचिते मुद्रा-राक्षसनाटकव्याख्याने पश्चमोऽङ्कः समाप्तः ॥

# मुद्राराक्षसम्।

# षष्टोऽङ्कः ।

( ततः प्रविशत्यलंकृतः सहैषः सिद्धार्थकः । )

सिद्धार्थकः-

जंअदि जलदणीलो केसवो केसिवादी जंअदि अ जणदिद्वीचन्दमा चन्दउत्तो । जंअदि जअणकः जाव काऊण सव्वं पिडंहदपरपक्खा अञ्जचाणकःणीदी ॥ १॥ (क)

(क) जयित जलद्नीलः केशवः केशिघाती
जयित च जनदृष्टिचन्द्रमाश्चन्द्रगुप्तः ।
जयित जयनकार्ये यावत्कृत्वा च सर्वे
प्रतिहृतपरपक्षा आर्यचाणक्यनीतिः ॥ १॥

इत्थं मलयकेतुनिग्रहरूपमवान्तरकायैनिर्वहणं कृतम् । अतः परं राक्ष-ससंग्रहणरूपप्रधानकायैनिर्वाहार्थं चन्द्रगुप्तलक्ष्मीस्थैर्यरूपस्य महाफलस्य च सिद्धवर्थं षष्ठसप्तमावङ्कावारभ्येते—जअदीति । जयतीति । कृत-कार्यतया चन्द्रगुप्तेन भूषणादिनालंकृतेन सिद्धार्थकेनेष्टदैवतराजचाणक्य-नीतीनां जय आघोष्यते । जयत्यनेनेति जयनं सैन्ययुद्धादि । करणे ल्युट् । जयनेन जयकारणेन सेनादिनैव यत्कार्य तद्यावत्सर्व स्वयमेव कृत्वा चाण-क्यनीतिर्जयतीत्यन्वयः । सेनासन्नाह्युद्धादिकमनपेक्ष्य नीत्यैव सर्व राज-

<sup>9</sup> Om. M. R. G. २ जयदि G.; जयदु E.; N. reads जलद्वण्णो; E. reads केशवो केशि for केसवो केसि and G. केसियाई. ३ जयदि E.; जअइ G.; for अ B. N. read सु; E. reads सुयन for अ जण; सुअण H. ४ जयदि P. E.; for कर्ज B. E. N. G. H. read सज्जं; G. also has अजण for जअण; for जाव B. N. G. read जाअ; E. जाय; R. एवव; M. R. read काव्ण and B. E. N. G. H. read सेण्णं for सब्वं. ५ परिप A.; पहिप P.; पहिच B. E. N.; for णीदी CCG reads आई vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

दै।व चिरस्स कालस्स पिअवअस्सं समिद्धत्थअं पेक्खामि। (परिक्रम्यावलोक्य चै।) एसो मे पिअवअस्सओ समिद्धत्थओ इदो एँक्व उपसप्पदि। जाव णं उपसप्पामि। (क)

(प्रविदेश समिद्धार्थक: 1)

समिद्धार्थकः—

संदावे तारेंसाणं गेहूसवे सुहाअत्ताणं। हिर्फअडिदाणं विहवा विरहे मित्ताणं दूणन्दि॥ २॥ (ख)

(क) ताविचरस कालस प्रियवयसं समिद्धार्थकं पश्यामि । एष मे प्रिय-वयसः समिद्धार्थक इत एवोपसर्पति । यावदेनसुपसर्पामि ।

(ख) संतापे तारेशानां गेहोत्सवे सुखायमानानाम्। व्यक्तिका किर्मा कि इदयस्थितानां विभवा विरहे मित्राणां दूनयृन्ति ॥ २॥

कार्य चाणक्यः साधितवानित्यर्थः ॥ १ ॥ वहोः कालात्तस्य द्र्शनमा-

संदावे इति । संतापे तारेशानां चन्द्राणां संतापहारिणामित्यर्थः । गहोत्सवे इति । मित्रीर्विना गेहोत्सवा व्यर्था इत्यर्थः । हृदयस्थितानां सर्वदा चिन्त्यमानानां मित्राणां विरहे विभवा ऐश्वर्याणि दुःस्वायैव भवन्ति इति सिद्धार्थकविरहेण क्वित्रयते ॥ २ ॥

<sup>9</sup> B. N. read जाव; G. ता जाव; E. यावत् and पियवयस्सं further on and सिद्धत्थयं; G. reads पेसामि for पेक्सामि. २ Om. G. which reads सो for में; M. R. om. में; B. E. read अअं उण for एसो में; E. has again पियवय° स-सिद्ध ; R. G. E. read °वअस्सो ; for एसो...त्थओ N. reads अए पिअवअ-स्सो समिद्धत्थ. ३ P. reads एदो एव; G. इदो जेव्व; B. N. इदो जेव; G. R. M. read उपसप्प ; B. N. आअच्छिद; E. reads इदो आगदोप्येव; B. E. N. G. have ता before जाव and B. N. om. णं; P. reads उदसप्पेमि; E. उवसेजामि, B. G. R. read उवसप्पामि. ४ B. E. N. G. H. read ततः प्रविद्यति; E. reads सासिद्ध ; H. reads समृद्धार्थकः. ५ B. N. read संताबेन्ता आवाणेसुं; G. संभावेता अविण्युसुं; E. सभारन्तः आवाणापुसुं; B N. continue महुसवेसुं रुआवेन्ता; G. गेहंसवेसुं आवन्ता; E. सहूसवे रुवायता. ६ A. reads हुअंअ ; E. हियअच्छिया वि विह्वा; G. हिअअहिआ वि विह ; B. N. हि...च्छिया विअ विह . For the last word R. reads दूणीन्ति; A. M. दूमन्ति; E. दूमेति; B. N. दुम्मणाअन्ते. H. reads the verse thus:— 'सम्भावन्ता आवाणपुसु गेहूसवे क्यावेन्ता। विकार हुआकेक्टानिस्तिविद्धी अनिता खिलाइन्द्रमेन्सितिवित्ता अवाणपुसु गेहूसवे क्यावेन्ता। विकार हुआकेक्टानिस्तिविद्धी अनिता खिलाइन्द्रमेन्सितिवित्ता अवाणपुसु गेहूसवे क्यावेन्ता। विकार हुआकेक्टानिस्तिविद्धी अनिता खिलाइन्द्रमेन्सितिवित्ता अवाणपुसु गेहूसवे क्यावेन्ता। विकार हुसावेन्द्रा कि स्वावेद्धी अनिता खिलाइन्द्रमेन्सितिवित्ता अवाणपुसु गेहूसवे क्यावेन्द्रा। विकार हुसावेद्धी अनिता खिलाइन्द्रमेन्सितिवित्ता अवाणपुसु गेहूसवे

सुदं चै मए मलअकेदुकडआदो पिअवअस्सओ सिद्धत्थओ आअदोत्ति। णं अण्णेसामि। (इति परिकामित । विलोक्य।) एँसो सिद्धत्थओ। (क)

सिद्धार्थकः—(र्डंपस्टस ।) कहं समिद्धत्थओ । अनि सुहं पिअ-वअस्सरस । (ख)

## (इंत्यन्योन्यमालिङ्गतः ।)

समिद्धार्थकः कुँदो सुहं जेण तुमं चिरप्पवासपचागदो वि अज ण मे गेहं आअच्छिस (ग)

(क) श्रुतं च मया मलयकेतुकटकालियवयस्यः सिद्धार्थक आगत इति । एनमन्वेषयामि । एष सिद्धार्थकः ।

(ख) कथं समिद्धार्थकः । अपि सुखं त्रियवयस्यस्य ।

(ग) कुतः सुखं येन त्वं चिरप्रवासप्रत्यागतोऽप्यद्य न मे गेहमागच्छिस ।

<sup>9</sup> Om. M. R. G; जधा after मए B. E. N. G; B. also reads केतु; and E. मलयकेतु and कडयादो and पियवयस्सो; M. R. read वअस्सो for वअस्स-ओ; G. adds मे after it. २ आगदो E. after which B. E. N. have ता जा-(या E.) व णं &c. In B. the stage direction is परिक्रम्योपसृत्य च simply; N. agrees with our text but adds सहर्पम् after विलोक्य, E. adds आस्मातम् and om. इति. ३ G. has एसो सो; N. अए सिन्दरथा; B. G. E. add अवि सहं पिअवअस्सस्स, G. E. adding उपस्त्य before this. ३ विलोक्य B. E. G; B. E. N. G. read कथं; R. M. om. क...ओ; B. reads कथं इदो जेव्व पिअवअस्स-ओ सुसिन्दरथओं। उपगम्य। अवि &c.; M. R. G. om. पिअ. ५ B. N. read उसा-वन्यो ; E. इत्युमावन्यो ; P. अन्यो ; N. and P. have this direction before अवि सुहं &c. ६ अह वअस्स before and मे after this B. N. which also read जस्स for जेण; B. N. read आल before प्यवास; G. om. प्य and E. reads प्रवास and adds वि after अज्ञ and reads आअत्यासि; G. reads पि

सिद्धार्थकः—पसीददु वंअस्सो । दिद्दमेत्तो एव्व अञ्जचाण-केण आणत्तोक्षि जह—'सिद्धत्थअ, गच्छ । एदं पिओदंन्तं देवस्स चन्दसिरिणो णिवेदेहि' ति । तदो एदस्स णिवेदिअ एव्वं अणुभू-दपत्थिवप्पसादो अहं पिअवअस्सं पेक्सिंदुं तह एव्व गेहं चिल-दोक्षि । (क)

सिद्धार्थकः—वेअस्स, जदि मे सुणिदव्वं तदो कहेहि किं तं पिअं जं पिअदंसणस्स चन्दिसरिणो णिवेर्दिदं। (ख) सिद्धार्थकः—वेअस्स, किं तहिष अकहिदव्वं अत्थि ता

<sup>(</sup>क) प्रसीदतु वयसः । दृष्टमात्र एव आर्यचाणक्येनाज्ञतोऽसि यथा— 'सिद्धार्थक, गच्छ । इमं प्रियोदन्तं देवस चन्द्रश्रियः निवेदय' इति । तत एतस निवेद्यवमनुभूतपार्थित्रप्रसादोऽहं प्रियवयसं प्रेक्षितुं तवैव गहं चितोऽसि ।

<sup>(</sup>ख) वयस, यदि मे श्रोतव्यं ततः कथय किं तिस्रयं प्रियदर्शनस चन्द्रश्रियो निवेदितम्।

<sup>(</sup>ग) वयस, किं तवाप्यकथितव्यमस्ति तन्निशामय। अस्ति तावचाणक्य-

१ प्सीदृदु twice in B. E. N.; पिश्र before this in B. E. N. and अहं अखु after this in B. N; जेडब for एडब B. N.; जेडब G.; स्पेव E; B. om. हिं। further on. For जह B. G. have जधा, N. जहा, E. om. २ बुत्तन्तं पिशं पिश्रदंसणस्स B. N; E. (om. बुत्तन्तं); G. adds पिश्रदंसणस्स एदस्स before देवस्स in our text; for देवस्स B. N. read देशस्स; for the last word R. reads णिवेदिहित्ते, P. °दहीति. ३ तस्स तं B. N.; एदस्स एदं E; for एडबं B. E. N. G. read एवं; R. M. read अणुहृद; पाल्यिव B. N.; प्रांत्य A.; प्रसादो B. E. N. G. ३ पेपिटुं E.; for जुह G. E. read तव. For एडव E. जेब, G. B. N. om. For चिश्रदो N. has प्रत्यदो and for हिं E. has सिन्ति; A. om. चिश्रदोहिं. ५ वय E. For मे B. N. read मए एदं; E. मएवि; B. reads दिवं मोदिता में पि मुणाबेहि. N. agrees reading कहेहि for मुणाबेहि; B. E. N. om. जं; P. is confused here thus कितंपिश्रणं दंस्सचन्द &c. G. reads चन्दिसिणस्स. ६ E. has 'दिद्वं ; B. E. N. add ित here. ७ पिश्र before this B. N; after it B. N. have तवापि कि अमुणिद्वं अत्यः G. तविकारिकार हिंदिन कार्य देशा है कि स्वार्थ कार्य दिवा कार्य दिवा कार्य दिवा कार्य दिवा कार्य है क

णिसामेहिं। अत्थि दाव चाणकणीदिमोहिदमदिणा मलअकेदुहद-एण णिकासिअ रक्खसं हदा चित्तवम्मप्पम्रहा प्पहाणा पश्च पत्थिवा। तदो असमिक्खकारी एसो दुराआरोत्ति चित्रश्च मल-अकेदुहदअभूमिं कुँसलदाए भअविलोलसेससैणिकपरिवारेमुं समअं प्यत्थिदेमु पात्थिवेमु सकं विसअं णिव्विण्णहिअएमु सअलसाम-न्तेमु महभटपुण्णिदत्तिङ्करादबलउत्तराअसेणभागुराअणरोहिदक्ख-विजअवम्मप्पम्रहेहिं संजमिअ गिँहीदो मलअकेदु। (ग)

नीतिमोहितमितना मलयकेतुहतकेन निष्कास राक्षसं हताश्चित्रवर्मप्रमुखा प्रधानाः पञ्च पार्थिवाः । ततोऽसमीक्ष्यकार्येष दुराचार इत्युन्झित्वा मलयकेतुहतकभूमिं कुरा-लतया स्यिविलोलशेषसैनिकपरिवारेषु समयं प्रस्थितेषु पार्थिवेषु सकं विषयं निर्विण्णहृद्येषु सकलसामन्तेषु भद्रभटपुरुदत्तिङ्करातवलगुप्तराजसेनभागुरायणरोहिता-श्वविजयवर्मप्रमुखैः संयम्य गृहीतो मलयकेतुः ।

१ जिल्ला°E.; जिल्ल°R; before this E. has तं for ता; B.E.N. prefix अज to चाणकः; E. reads जीदिणा and N. महणा for मदिणा. २ हआरोण G. E; for जिक्का B. E. N. read णिराकरिअ; for र्क्ख G. reads लक्ख ; B. E. N. राक्ख after which R. reads हदासं; पुसु for प्पूस G. E. A; M. reads मुहा for प्पमुहा; असमिनिखदका° M. G. E.; "समेनिखद R. ३ कदुअ before this B. N. For हदस B. N. read कडअ; G. हदक; E. हदग. 8 B. N. read जिल-मूमि before this; G. reads खु; अमूमिकुसलदाए H.; for भन्न &c. P. has भयेन अविलोलसेस &c. B. N. read भअविलोलसेणतणूकदपरि°; G. om. तणू-कद and places this after पत्थिदेसु; E. has सोसीक for सेणतणूकंदपरिं ५ समयं P. G.; सकं सकं विसअं अभिप्पत्थिं B. N. reading प्रिथवेस and omitting सकं...न्तेस which follows; E. agrees, only omitting अभि; G. agrees reading विसयं for विसअं and substituting सअल्सामन्तेस for पत्थिवेसु in B. N.'s reading. For पुण्णिदत्त B. reads पुरुद्, M. R. पुरुसद For the next name B. E. read हिङ्गरात, R. डिङ्गिरात, N. G. डिङ्गिराद. इ साउरा R. M.;... रायण. G.; for रोहि . B. reads रीहि, G. रोहितश्व, A. P. रोहितक्ख; E. om. विजअवस्म, G. reads विजयव°, E. reads प्रमुहाहें. ७ B. CC-ONProms अभिनिक्षा Bross सं जिसिन्दे । ON. Disside निमासिनी । की पिनासीन कि विकास

सिम्डार्थकः—वअस्स, मह्मटप्पग्रहा किल देवस्स चैन्द्उ-त्तस्स अवरत्ता मलअकेदुं समस्सिदेत्ति लोए मन्तीअदि। ता किं णिमित्तं कुँकविकिदणाडअस्स विअ अण्णं ग्रहे अण्णं णिव्व-हणे।(क)

सिद्धार्थकः वअस्स, देवगदीएँ विअ असुणिदगदीए णमो चाणकणीदीए। (ख)

समिद्धार्थकः—तदो तदो। (ग)

सिद्धार्थकः—तदोर्पहुदि सारसाहणसमेदेण इदो णिकमिअ अजजाणकेण पिंडिंगणं सअलराअलोअसिहअं असेसं मेच्छ-बलं। (घ)

- (क) वयस, मद्रमटप्रमुखाः किल देवस चन्द्रगुप्तस अपरक्ता मलयकेतुं समाश्रिता इति लोके मन्त्र्यते । तरिकं निमित्तं कुकविकृतनाटकस्वेवान्यन्मुखेऽन्य-न्निर्वहणे ।
  - ( ख ) वयस, देवगत्या इव अश्रुतगत्ये नमश्राणक्यनीत्ये ।
  - (ग) ततस्ततः।
- (घ) ततः प्रभृति सारसाधनसमेतेनेतो निष्कम्यार्यचाणक्येन प्रतिपन्नं सकल-राजलोकसहितमशेषं म्लेच्छबलम्।

### चन्द्उत्तस्सेति । चन्द्रगुप्ते अपरक्ता इत्यर्थः । शेषे पष्टी ।

३ चन्द्सिरिणो. B. E. N; this and six following speeches are wanting in R. २ B. N. read समास्तिदाति, G. समा ... दित, E. सम ... दाति; for लाए P. reads लोओ. ३ Om. P; एदं after this B. E. N; किंद् omitted by B. and for it N. reads किंअ and E. क्य..., B. N. add ति at the end of the sentence. ३ B. N. add सुण दाव before this; G. reads for this दिख्वणदी, E. देख्वग, omitting. विश्व... गदीए; B. N. E. add अज before चाणक. H. reads देवणदीए. ५ ततो ततो G.; वअस्स before this B. N. E. G. ६ वअस्स before this B. N. which also read पहुदि; E. has वअस्स तदोपसूद; for साहण, B. N. read साधन, and समेदेण for समुदाएण; तदो पहुदसारसाहण करते. H. ७ 'एवं G.; 'वजं E.; for what follows. B. N. read अराअलोअं अरोसराजवर्णः आप अरोधलोअं अरोसराजवर्णः आप अरोधलोअं अरोसराजवर्णः विश्व By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

सिद्धार्थकः—वंअस्स, कहि तं। (क)
सिद्धार्थकः—वंहि एदे
अदिसअगुरुएण दाणदप्पेण दन्ती
संजलजलदणीला उच्भमन्तो णदन्दि।
केसपहरभएण जाअकम्पोत्तरंगा
गिहिर्दजअणसद्दा संपअन्ते तुरङ्गा॥३॥ (ख)

समिद्धार्थकः - वअस्स, एँदं दाव चिद्वतु । तहा सन्वलोअ-

(क) वयस, कुत्र तत्।

(ख) यत्रैते

अतिशयगुरुकेण दानदर्पेण दन्तिनः सजळजळदनीला उद्भमन्तो नदन्ति । कशाप्रहारभयेन जातकम्पोत्तरंगाः गृहीतजयनशब्दाः संपतन्ति तुरङ्गाः ॥ ३ ॥

(ग) वयस, एतत्तावत्तिष्ठतु । तथा सर्वलोकप्रत्यक्षमुज्ज्ञिताधिकारः स्थित्वार्य-

अतिशयेति । जातकम्पा अत एवोत्तरङ्गाः। कशाताडनभयेन अत्यन्तं कम्पमानाश्चपलाश्वाः। गृहीतजयनशब्दाः जयनं जयस्तस्य शब्दः गृहीतो ज्ञातो जयनशब्दो यैस्ते तथाभूताः जयघोषणां श्रुत्वा सर्वतः संपतन्ती-त्यर्थः॥ ३॥

१ वयस्स P.; तं om. in B. G. N. २ वअस्स before this in B. G. N. ३ दिला P. ४ सुज. E.; for णीला B. reads लीला; E. णीलो. For उटममन्तो B. has उट्चह, G. ओड्चम, N. E. उट्चमन्तो, P. उम्ममन्दो; for णदन्दि B. E. N. G. read णदन्ति; A. न्ती. ५ पहरण. A. P.; भयेण G.; जायकम्पणुराजा G.; M. has जायकम्पाणराज (?); B. N. जाअकम्पातुरन्ता. ६ गहिद B. N.G.; गहिल E.; जयणशहा. G.; for संपजन्ते B. N. E. read संपदन्ते; M. संपजन्ति तुलंगा; संपवन्ते H. ७ एट्च A., सट्चं B. N. G. E. of which last two read ताच for दाच. For तहा M. has तह, P. जह, B. G. N. तथा; B. N. C. haveoustaling state Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

पचक्खं उज्झिआहिआरो चिहिअ अजजाणको कि उणो वि तं एँटव मन्तिपदं आरूढो। (ग)

सिद्धार्थकः - अई मुद्धोसि दाणीं तुमं जो अमचरक्खसेण वि अणवगाहिअपुर्वं अजनाणकचिरदं अवगाहिदुमिच्छिस । (क)

समिद्धार्थकः - वअस्स, अमचरक्खसो संपदं कहिं। (ख)

सिद्धार्थकः—तंसिंस भअविलोले वद्टमाणे मलअकेदुकडआदी णिकमिअ उदुम्बरणामहेएण चरण अनुसंधिजमाणो इदं पाडली-उत्तं आअदोत्ति अञ्जचाणकस्स णिवेदिदं । (ग)

चाणक्यः किं पुनरि तदेव मम्रिपदमारूढः।

( ख ) वयस, अमात्यराक्षसः सांप्रतं कुत्र ।

<sup>(</sup>क) अतिमुग्घोऽसीदानीं त्वं यतोऽमात्यराक्षसेनाप्यनवगाहितपूर्वमार्यचाण-क्यस चरितमवगाहितुमिच्छसि ।

<sup>(</sup>ग) तिसान्भयविलोले वर्धमान मलयकेतुकटकान्निष्कम्योदुम्बरनामघेयेन चरेणानु भंधीयमान इदं पाटलिपुत्रमागत इत्यायंचाणक्यस्य निवेदितम् ।

<sup>9 &#</sup>x27;धिआ'. E; after this G. E. M. add चिरं; B. N. read सविज कथं for चि°. For किंपुणो. B. N. read पुणो, G. E. किंपुणो. २ एव. P.; जेडब G.; जीव B. N. For तं एवव E. has दं and मन्तिपयं after that ३ वअस्स before this B. N. G. E.; अवि A.; अपि (?) G.; अदि. B. N. E; सि om. in M. E; after दाणीं in B. N; तुमं between सि and दाणीं G; B. N. om. वि; for अणवगाहिअ G. has अणअवगाहिअ, B. N. अणवगहिद, E. अणवगाहिद; B. N. E. H. read बुद्धि: G. चरितं for चारेदं. For इच्छिस A. P. read इच्छेसि. अध before this and दाणीं for संपदं after this in B. E. N. ५ वअस्स सोक्ख़ before this in B. E. N.; वअस्स only in G; for म...हे B. N. read प्रकार को कार के स्वावि देश के स्वावि के स्वाविक के स्वाविक के स्वाविक स्वावि M. प्रवहसाणे. ६ णिक्ल. E. For उ...र P. reads उडस्बर, B. N. उन्दूर, E. उन्दुदर. For हैएण B. E. N. धेएण, G. धेयेण; अनुसरन्तो for अनुसंधिजमाणो B.; अनुसरीयमाणो N. E; अनुसंधिय G.; अनुसंधज P.; for इ...नं B. N. इमं जेव्व कुसुमपुरं;  $\mathbf{E}$ . इमं जेव कुसुमवुरं;  $\mathbf{G}$ . इमं पाडलिवत्तं,  $\mathbf{P}$ . इदं पाडलिवत्तं. िक मानदो कि भेश्र आयम के जिल्ला मामुन्दि ed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

समिद्धार्थकः वंअस्स, तहा णाम अमचरक्खसो णन्दरज-पचाणअणे किद्व्ववसाओ णिकमिअ संपदं अकिदत्थो पुणोवि इँमं पाडलीउत्तं आअदो एव्य । (क)

सिद्धार्थकः चअस्स, तक्केमि चैन्दणदाससिणेहेणेति । (ख) सिद्धार्थकः चेअस्स चन्दणदासस्स मोक्खं विअ पे-क्खामि । (ग)

सिद्धार्थक:—ईंदो से अधण्णस्स मोक्खो । सो क्खु संपदं अज्ञचाँणकस्स आणत्तीए दुवेहिं अक्षेहिं बज्झहाणं पवेसिअ वावा-दईदक्वो। (घ)

सिमद्धार्थक:-( सक्रोधम् ।) किं अञ्जचाणकस्स घादअजणो

CC-प्रेक्श्वाइक्के किर बाइयां अण्या विश्वादा अध्या है कि किर्मा किर्

<sup>(</sup>क) वयस, तथा नामामात्यराक्षसो नन्दराज्यप्रत्यानयने कृतव्यवसायो निष्कम्य सांप्रतमकृतार्थः पुनरपीदं पाटलिपुत्रमागत एव ।

<sup>(</sup>ख) वयस, तर्कयामि चन्द्नदासस्रेहेनेति ।

<sup>(</sup>ग) वयस, चन्दनदासस मोक्षमिव प्रेक्षे।

<sup>(</sup>घ) कुतोऽस्याधन्यस्य मोक्षः। स खलु सांप्रतमार्यचाणक्यस्याज्ञप्ता द्वाभ्या-मावाभ्यां वध्यस्थानं प्रवेश्य व्यापाद्यितव्यः।

<sup>(</sup> क ) किमार्यचाणक्यस घातकजनोऽन्यो नास्ति येन वयमीदशेषु नियोजिता

१ वयस्स. R. For तहा B. E. N. G. read तथा. २ णयणे. R. G; कद्व्व for किद्व्व E.; अकद for अकिद. B. E. N. ३ इदं R; पाडिल G. G.; P. om. इमं; कथं before इमं B. N; and जेव्व कुसुमपुरं (E. पुरे) B. E. N. For एव्व G. reads जेव्व, P. एव. ४ दासस्स B. E. N.; सिणेहेणित B. E. N. P.; सुणे हेणित. R. ५ सम्बं चन्द्रणदासस्स सिणेहेणित I अथ after this B. E. N. (om. सम्बं and reading अध for अथ); Om. विअ B. E. N. G.; पेक्सिस for पेक्सिम B. N.; पेक्सिए (१) E; R. reads दोक्सिविअ for मोक्सिवअ ६ व अस्स before this B. E. N. G.; कृतो P. ७ कृस्स R; after दुवेहिं M. has वि; B. N. G. पि; E. घातगळणोहिं; G. has अम्रोह at the end of the sentence; R. reads वळाडाणं. ८ वापाद G.; वाबाइद्व्वो E. P. ९ P. om. स्स.; E. has अण्णो after this instead of after घा...णो. For घादअजणो. E.

अण्णो णत्थि जेण असे ईरिसेसु णिओजिआ अदिणिसंससु

णिओएसु। (ङ)

सिद्धार्थकः — वअस्स, की जीवलोए जीविदुकामी अजजाण-कस्स आणत्ति पिंडे ऊलेदि । ता एहि । चंडालवेसधारिणा भविअ चन्दणदासं वैज्झहाणं णएम । (क)

(इत्युभौ निष्कान्तौ।)

प्रवेशकः।

( ततः प्रविशति रज्जुह्साः पुरुषः । )

पुरुष:-

र्छग्गुणसंजोअदिढा उवाअपरिवाडिघडिअपासम्रही । चाँणकणीतिरञ्जू रिपुसंजमणुज्जआ जअदि ॥ ४ ॥ (ख)

अतिनृशंसेषु नियोगेषु ।

(क) वयस्य, को जीवलोके जीवितुकाम आर्यचाणक्यस्याज्ञसिं प्रतिकूलयति । तदेहि । चण्डालवेशघारिणौ भूत्वा चन्दनदासं वध्यस्थानं नयावः।

( ख ) षड्डाणसंयोगदृढा उपायपरिपाटीघटितपाशमुखी । चाणक्यनीतिरज्जू रिपुसंयमनोद्यता जयति ॥ १ ॥ १८०५ -

आअदो एव्वेति । तस्यागमनमऋाघ्यमित्यर्थः । अथ कथंचिद्गतिकतया चन्द्नदासमोचनरभसेन समायातो राक्षसः साहसी महावीरः शस्त्रपाणिर्वशयितुमशक्य इति तद्धस्ताच्छस्नं त्याजयितुं

भ जदो. B; for ईरिसेसु E. N. G. read ईदिसेसु, M. इंतिसे; after which N. G. E. read णिओएसु om. it further on; R. P. om. णिओ"; B. reads इदिसे निसंसे करमे णिजुक्षीअदि; for णिओजिआ N. G. read णिओजदि; E. णिओएदि (after अदिणि".); M. णिओइआ; R. णिओजइ. २ णं B. E. N; के G.; जीवलोए om. A. P.; जीअलो G. For जीविदुका B. N. have णिवसिदुका ; G. जीवितुकासा ; E. adds जो after this. ३ P. एडिक्ट्रले ; M. पडिकलअदि; R. एडिकलयदि; E. पडिकलयसादि; G. एडिकलदित्ति; 'रिणो for 'रिणा B. N. E. (which reads रूप for वेस ); 'रिणो G. ४ वर्जा B.; वर्झ E; for णएम G. has णयामहः N. णयहाः M. णअहः E. निमो. ५ G. E. om. इति. ६ चर्ग G.; गुं P. For संजोअ. E. has संयोजोअ; G. संजोयः P. संजोअ; For ववाअ R. N. read ववाय. For परिवाडियडिअ B. परिपाडीयडिद, N. परिवाडियडिद, G. वरिपाडि-अदिहः E. om. all from संयोजोअ to अजवाणक further on; मुद्दी for मुद्दी R. ७. णीइ R. G. For रिपु B. E. N. G. read रिड; 'सणऋजुआ for सणुजआ B. E. 'यावज्ञ N.; जअइ A. N.; जयदि P.

(परिक्रम्यावलोक्य च ।) एसो सो पदेसी अञ्जचाणकस्स पुरदो उदुम्बरएण कहिदो जैहिं मए अञ्जचाणकाणत्तीए अमचरक्खसो पेक्खिद्वा । (विलोक्य ।) कैहं एसो क्खु अमचरक्खसो किद्सी-सावगुण्ठणो इँदो एव्य आअच्छइ । ता जाव इमेहिं उञ्जाणपाद-वेहिं अन्तरिदंसरीरो पेक्खामि किहं आसनपरिग्गहं करेदि ति । (परिकृम्य स्थितः ।) (क)

(क) एष स प्रदेश आर्यचाणक्यस्य पुरत उदुम्बरकेन कथितो यत्र मया आर्यचाणक्याज्ञस्या अमात्यराक्षसः प्रेक्षितव्यः । कथमेष खल्वमात्यराक्षसः कृतशी-षावगुण्ठन इत एवागच्छति । तद्यावदेभिरुद्यानपादपरन्तरितशरीरः प्रेक्षे कुत्रासन-परित्रहं करोतीति ।

पुनरिप चाणक्य उपायमारचयित । छग्गुण इति । समागतं राक्षसमित-संघातुं चाणक्यादिष्टोपायचिकीर्षया करे गृहीतामुद्धन्धनरज्जुं चाणक्य-नीतित्वेन निरूपितवान् ।

१ प...च om. in B. E. N. G; च om. P; पदेसो comes after कहिंदो in B. E. N; for पुरदो R. has पुरतो; B. E. N. om. it. For उ° B. N. G. read उन्दुरएण; E औदुम्बरएण मस; B. N. read चरेण before कहिंदो for which B. E. N. read कथिदो. २ जिहं A.; जहं M. For पेक्खि E. reads पिक्खि and for काणतीए before that काणीतिदीए. ३ कथं B. G.; कहिं A. M. P.; अए. N; om. in E. For रक्ख G. N. read छक्ख . N. reads कदावरणो; E. कि-दावगुण्डणो; G. किथसी ; R. कदसीसावकुण्डनो . M. has किदावगुण्डणो; B. किदावगुण्डणो; G. किथसी ; R. कदसीसावकुण्डनो . M. has किदसीसाववण्डणो. ३ R. M. om. हदो; P. has एदो; for एवच E. has एव; G. जेव्द; B. N. जेव. For आअच्छइ B. E. N. G. read आअच्छिद. For ता जाव R. has जाजियव्द, P. ताआव. For what follows G. reads हहोहिं जुज्जाणपादपेहिं; B. E. N. read हमेहि जिण्णुजा , R. M. read पाअवेहिं. ५ अववारिद B.; अन्तरिय. N.; अव्दरिद M; for आसन M. R. B. N. read आसण and G.

(ततः प्रविश्वति यथानिर्दिष्टः सेशस्त्रो राक्षसः ।)
राक्षसः—(सेशस्त्रम् ।) कष्टं भोः, कष्टम् ।
उच्छिनाश्रयकातरेव कुलटा गोत्रान्तरे श्रीर्गता
तामेवानुगता गतानुगतिकास्त्यकानुरागाः प्रजाः ।
आप्तैरप्यनवाप्तपौरुर्षेफलैः कार्यस्य धूरुन्झिता
किं कुर्वन्त्वथवोत्तमाङ्गरहितैरङ्गैरिव स्थीयते ॥ ५ ॥
अपि च ।

पतिं त्यक्त्वा देवं ध्रुवनपति ध्रुचैरिमजनं गता छिद्रेण श्रीर्वषलमिवनितेव द्वपली। स्थिरीभूता चासिन्किमिई करवाम स्थिरमिप प्रयत्नं नो येषां विफलयति देवं द्विपदिव॥ ६॥ मया हि

देवे गते दिवमतद्विधर्मृत्युयोग्ये शैलेश्वरं तमधिकृत्य कृतः प्रयतः।

उच्छिन्नाश्रय इति । आप्तैरप्यसाभिर्दैवोपहतपौरुषफळैरुद्योगः प-रित्यक्तः अथ अतः परं कर्तव्यप्रयत्नाभावात्कि वा कुर्मः । वाशब्दो भिन्नक्रमः उत्तमाङ्गरहितैरङ्गैः शवैरिवेति यावत्स्थीयते स्थातव्यं प्रसक्त-मित्यर्थः ॥ ५ ॥

पतिमिति। उच्चैरभिजनः वंशो यस्य। छिद्रेण कपटेन स्थिरं दृढमपि येषां नः प्रयत्नं द्विषदिव शत्रुवदैवमेव द्विषद्भूत्वा विफल्लयति चेर्तिक कुर्मः ॥ ६ ॥

देवे गत इति । अतद्विधः तत्स्वरूपानईः मृत्युयोगो यस्य तस्मिन्देवे नन्दे दिवं गते सति शैलेश्वरं पर्वतकमधिकृत्यावलम्ब्य सर्वा-

१ सशङ्को. B. २ सबाप्पस्. B. ३ उच्छन्ना°. B. E.; उत्सन्ना° H.; गोत्रान्तरस्. B. E. N. G. H. ४ बलै: E. which also reads उत्थिता for उज्ज्ञिता; G. reads भूरु for धूरु . ५ किं कुर्मस्त्वथवो P. G.; कुर्मस्य R.; for अङ्गेरिव B. N. read नागैश्चिर्म; G. E. H. नाङ्गेश्चिरम् ६ दैवम् N. ७ शीग्नेण श्रीर्थण्डमिव नीचेव वृंपली G; गता सा श्रीःशीग्नं H. ८ किमह. B. ९ प्रयातुम् B. E. १० योगे A. P.; ट्रियोगम्ह Estva Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

तिसन्हते तनयमस्य तथाप्यसिद्धिदैंवं है नन्दकुलशत्रुरसौ न विमः ॥ ७ ॥
अहो विवेकश्रून्यता म्लेन्छस्य । कुतः ।
यो नष्टानिप बीजनाशमधुना शुश्रूषते स्वामिनस्तेषां वैरिभिरक्षतः कथमसौ संघासते राक्षसः ।
एतावद्धि विवेकश्रून्यमनसा म्लेन्छेन नालोचितं
दैवेनोपहतस्य बुद्धिरथ वा सर्वा विपर्यस्ति ॥ ८ ॥

तदिदानीमिप तावदरातिहँ स्तगतो विनश्ये त्रतु राक्षसश्चन्द्रगुप्तेन सह संदंधीत । अथवा मम काममसत्यसंघ इति वरमयशो न तु

र्थिसिद्धिप्रतिष्ठापनार्थं कृतः प्रयत्नः । अनन्तरं चाणक्येनं राज्यार्धपरि-पणनप्रलोभनेन मत्तो विभेद्य स्वायत्तीकृते छद्मना विषकन्यया तस्मि-न्पर्वतके हतेऽस्य तन्यं मल्यकेतुमधिकृत्य कृतः प्रयत्न इत्यनुषङ्गः। दैवमेव प्रबलं किमनेन ब्राह्मणमात्रेण कर्त्तुं शक्यिमत्यनादरेण विष्र इत्युक्तम् ॥॥॥

यो नष्टानिति । वीजनाशमिति णमुलन्तं समूलं नष्टानित्यर्थः।अक्षतः दृढगात्रः । स्पष्टमन्यत् ॥ ८ ॥

संद्धीतेति । पूर्वोक्तार्थपरिखागेनासत्यसंधो जात इति अयशः मम कामं वरं प्रशस्तं इत्यर्धाङ्गीकारे । अथवाशब्दः कदाचिद्दैवगत्या चन्द्र-

३ देंवो R. २ B. N. add मलयकेतोः after this. ३ जीवनाशम°. B. E. N. ४ भीयम् N; for °रक्षतः E. has °रिक्षतः. ५ For एताविद्ध M. R. read तावद्धिः B. E. H. इत्थं वस्तुः N. इत्थं वद्ध. For शून्यमनसा B. has मूढमितना. ६ पूर्वम् B.; सर्वम् G. H.; पूर्वसत्यम्. E; and N. reads सर्वात्मना क्षीयते. ७ इत्तं गतो नाशं गच्छेत्र राक्षसः &c. E.; इत्तगतो वनं गच्छेद्राक्षसो न &c. B.; M. N. agree with our text omitting तु. ८ संधि कुर्यात्. G.; संधि कुर्यादिति B. E. N.; P. reads अथवा कामं ममासत्यसंध इति वरमयशो नतु शत्रोविञ्चनापरिभूत इति; N. वरमसमर्थ इति मे यशो न त्वनायासेन शत्रुणा पराभूत इति; R. G. अथवा सकाममस्त्यसंध इति वरमयशो न शत्रुणा पराभूत इति; R. G. अथवा सकाममस्त्यसंध इति वरमयशो न शत्रुणा पराभूत इति. M. agrees with R. G. reading न for स after अथवा and परम् for वरम्; B. reads अथवा काममसत्यसंध इति वरमयशो न पुनः शत्रुवचनपरिभूतिः; E. agrees reading न शत्रुणा पराभृत CC श्रीताक्राक्षत्र प्रिक्षित हित्राम्हित्र हित्र हित्र स्वित्र हित्र हित्र स्वित्र हित्र हित्र स्वित्र हित्र हित्र

शत्रुवञ्चनपराभूत इति । (समन्तादवलोक्य सास्नम् ।) एतास्ता देवै-पादक्रमणपरिचयपवित्रीकृततलाः कुसुमपुरोपकण्ठभूमयः । ईह हि शाङ्गीकर्पावैम्रक्तप्रशिथिलकविकाप्रग्रहेणात्र देशे

देवेनाकारि चिंत्रं प्रजविततुरगं वाणमोक्षश्रलेषु । अस्यामुद्यानराजौ स्थितमिह कथितं राजभिस्तैर्विनेत्थं

संप्रत्यालोक्यमानाः क्रसुमपुरस्रवो भूयसा दुःखयन्ति ॥९॥ र्तत्क नु गच्छामि मन्दभाग्यः। (विलोक्यः) भवतु। दृष्टमेतञ्जी-णोद्यानम् । अत्र पविश्य क्रतश्चिचन्दनदासप्रवृत्तिसुपलप्से

गुप्तसंधानप्रसक्तिरम्, न तु शत्रुणा चाणक्येन वश्वनपराभूत इत्ययशो वरम् । वश्वनेनैवंभूतेन पराभूततया सुहृत्तमचन्दनदासविपदुः सानुभवो न वरमिति भावः ।

शार्क्वाकर्पावमुक्त इति। शाङ्क्वाकर्पावमुक्तः अत एव प्रशिथिलः कविकाप्रमहः खलीनवल्गा यस्य अत एव प्रजविततुरगं यथातथा चलेषु लक्ष्येषु
स्वयमि तुरंगवेगवशादितचलेन देवेन पूर्व नन्देन बाणमोक्षः कृतश्चित्रमाश्चर्यमिति चललक्ष्यवेधनकौशलमुक्तम् । स्थितं कथितमिति भावे कः।
तैस्तदादिभिः राजभिनन्दैर्विना संप्रतीत्थं शून्या जीर्णाश्च विलोक्यमाना
भूयसा बाहुल्येन दुःखयन्ति दुःखवन्तं कुर्वन्ति । णाविष्ठवद्भावेन
मतुपो लोपः ॥ ९ ॥

१ प्तास्ताबद्देवस्य पादचङ्कमण B. N.; पराक्ष in text G; परिचय om. in M. For तला: B. reads रथ्याः. २ R. M. om. इह हि ३ शाक्षंकपंविः. A.; शाक्षंकपंविः. A.; शाक्षंकपंविः. P.; शाक्षंक्रप्याव G.; शाक्षंज्याकृष्टिमुः. B. H.; शाक्षंज्याघातमुक्ताः E.; चापाकृष्टिविः. N. For कविका R. M. read कलिका ४ पूर्वम्. R. G. N. M. For तुरगम् N. reads तुरगे, E. तुरगान्. ५ R. reads पृक्षो. noting राजो as a variant ६ om. B. N. ७ भनु E.; दासस्य वृत्तान्त for दासमवृत्तिः B. N. E. (omitting स्य); दासस्य प्रवृः. R. M. and G. (which also omits चित्

अलक्षितनिपाताः पुरुषाणां समविषमद्शापरिणतयो भवन्ति कुतः।

पौरैरज्जलिभिनेवेन्दुवदहं निर्दिक्यमानः शनै-यो राजेव पुरा पुराक्षिरगमं राज्ञां सहस्रेर्द्यतः । भूयः संप्रति सोऽहेमेव नगरे तत्रैव वन्ध्यश्रमो जीर्णोद्यानकमेष तस्कर इव त्रासाद्विशामि द्वतम् ॥ १० ॥

अथवा येषां प्रसादादिदमासीत्त एव न सर्न्ति । (नाट्येन प्रविद्यावॅंडोक्य च ।) अहो जीर्णोद्यानस्थारमणीयता । अत्र हि

विपर्यस्तं सौधं कुलमिव महारम्भरचँनं
सरः शुष्कं साधोईदयमिव नाशेन सुहृदाम् ।
फलैहीना वृक्षा विगुणनृपयोगादिव नयास्तृणैक्छन्नां भूमिर्मतिरिव कुनीतैरविदुषः ॥ ११ ॥

अलक्षितनिपाता इति । अतर्कितागमाः ।

विपर्यस्तमिति । महारम्भा रचना शिल्पं यस्य सौधस्य महारम्भार-चना धर्माद्पुरुषार्थिकया यस्य कुलस्य । अविदुषो मूर्कस्य मितः कुनीतैः कूटनयैः कपटोपदेशैरिव । अत्र जीर्णोद्यानवर्णनव्याजेन सौध-कुलादीनामुपमया नन्दकुलविनाशस्तेन स्वहृदयपरिशोधः मलयकेतुयो-गात्स्वनयवैफल्यं मलयकेतुमितिविमोहकभागुरायणकुनीतिश्चेत्येते अर्थाश्च ध्वनिताः ॥ ११ ॥

१ (परिक्रम्य स्वगतम्) अहो before this B. N; with this agrees. G. omitting स्वगतम्; and E. keeps only अहो out of this. For अलक्षितिने B. E. N. H. read अलक्षितीपनि°; B. N. H. read विभाग between दशा and परिणतयो; G. only वि. २ सोयमेव. P.; वध्यैः समः for कन्ध्यश्रमः H. ३ शीणींद्यानकमेकतस्कर इव. E. ४ For न सन्ति. R. M. read संप्रति°; P. G. read न संप्रति. ५ ° इय विलो ° B. N.; स्यानिमर ° for स्यारमणीय ° B. N.; श्य रं ° G. P.; ° स्य निरिभर ° E. H. ६ तथाहि A. P. ७ वचनम्. G. ८ शुक्रम्. P.; सुहृदः for सुहृदाम् A. H. B. N. ९ विधि. B. E. H. १० तृणेज्ञ्ञाः कुयौ मति ° G.; CC- Profession Vial Shastri Collection. Digitized By Signatura Vial Shastri Collection. Digitized By Signatura Gongotti Gyaan Kosha

अपि चै।

श्वताङ्गोनां तीक्ष्णैः परश्चभिरुद्ग्रैः श्वितिरुहां रुजा क्जन्तीनामविरतकपोतोपरुदितैः । खनिर्मोकच्छेदैः परिचितपरिक्षेशकृपया श्वसन्तः शाखानां त्रणमिव निवधनित फणिनः ॥१२॥

एते च तपस्विनः

अन्तःशरीरपरिशोषग्रुद्ग्रंयन्तः विकर्षाः कीटक्षतिस्रतिभिरस्रमिनोद्दमन्तः ।
छायावियोगमिलनाः व्यसने निमग्रा
दक्षाः इमशानग्रुपगन्तुमिन प्रवृत्ताः ॥ १३ ॥

श्चताङ्गानामिति । उद्म्रक्कमभृतां अस्यन्तशुष्कानां रुजा कूजन्तीनामि-वेति गम्योत्प्रेक्षा । परिचितपरिक्वेशनिमित्तक्रपयेवेति फणिनां स्वामाविकं श्वसनं कृपाहेतुत्वेनोत्प्रेक्ष्यते । यथा केचित्क्रपालवः परिचितजनानां रुजा क्वित्रयमानानां तीक्ष्णशस्त्रव्रणान्क्रपया दुःखेन निश्वसन्तः पटच्छेदैर्नि-वध्नन्ति तद्वदित्युत्प्रेक्षा ॥ १२ ॥

अन्तःशरीरेति । तपस्विनो दीना जलसेकाभावात् अन्तःशोषमुपदर्श-यन्तः कीटक्षतिस्रुतिमिः कीटक्षतिरन्ध्रनिर्यासैरस्रमश्रु उद्दमन्त इव छाया-वियोगेन निष्पर्णतया छायाभावेन मलिनाः शुष्का इत्यर्थः । वृक्षाद्रछाया-वियोगमलिना आतपिष्ठिष्टा व्यसने निमग्नाः नन्दबन्धवः इव नन्दानां दमशानं तत्रैव विद्यमानसुपगन्तुं प्रवृत्ता इवेत्युत्प्रेक्षा ॥ १३ ॥

<sup>9</sup> B. N. add अत्र after this. २ क्षताङ्गीनाम् R. N. H.; अव्यङ्गीनाम्. E.; °रुद्ग्रक्कमसृताम् for °रुद्ग्रैः क्षितिरुद्द् A. P. G. E. N. H. ३ 'स्विनो वृक्षाः B. N.; 'स्विनो. E. ४ 'मुद्दिर' P. N. H.; 'मुद्दार' A.; 'मुपाश्र B. ५ कीटक्षतिं ग्रुचमिवातिगुरुं वहन्तः B. E. N. G. H.; for क्षति in our text P. has क्षत.

यांवदस्मिन्विषमदशापरिणामसुलभे भिन्नशिलातले सहूर्तसप्-विशामि।(उपविश्याकण्ये च।) अये, किमिदमस्मिन्काले पटुपटह-शङ्कमिश्रो नान्दीनादैः। य एष

प्रैमृहञ्छोदृणां श्रुतिपथमसारं गुरुतया वहुत्वात्प्रासादैः सपदि परिपीतोज्झित इव । असौ नान्दीनादः पदुपटहशङ्खध्वनियुतो दिशां द्रष्टुं दैध्य प्रसरित सकौत्हल इव ॥ १४॥

(विचिन्त्य।) औः, ज्ञातम्। एप हि मलयकेतुसंयमनसंजातो राजकुलस्य-(इलर्ड्डोक्ते सास्यम्।) मौर्यकुलस्याधिकपरितोषं पिशु-न्यति। (सवाष्पम्।) र्कष्टं भोः, कष्टम्।

यावदिति। विषमद्शापरिणामवत्सुलभे विषमद्शा संप्रति सुलभा अत-र्कितोपनता तथेदं शिलातलं दैवाल्लच्धमित्यर्थः।

प्रमृद्गिति। नान्दीनादो मङ्गलतूर्यध्वनिः। अविद्यमानः सारः प्रसारो विस्तारो यस्य तमसारं संकुचितमित्यर्थः। श्रुतिपथं गुरुतया प्रभूततया प्रमृदतया प्रमृदतया प्रमृदतया प्रमृद्गित्यः। यथा संकुचिते रन्ध्रे गुरुर्मुद्गरादिः प्रविशंस्तदुपमृद्गाति तद्व-दिस्यर्थः। बहुपीतं जलादि यथा उद्गिरन्ति तथा अन्तरमान्तं नान्दीनादं प्रतिध्वनिञ्याजेन सौधा उद्गिरन्तीवेत्युत्प्रेक्षा। दिशो दैर्ध्यं द्रष्टुमिति सकल्विग्ञ्यापित्वमुक्तम्।। १४।।

सास्यमिति । एष नान्दीनादः । मौर्ये राजशब्दं वक्कमसूया ।

३ तद्याव B. N; भग्नाग्र for भिन्न B. N.; भग्न E. २ B. N. E. H. read अये तिक्तमयमाकस्मिकः शङ्कपटहांव (Om. E.) मिश्रो नान्दीनादः श्रूयते; A. P. G. in our text read निनादः for नादः; R. G. read तिक्तमिदम् &c. ३ प्रमुश्न M.; प्रमञ्जन् R.; प्रकुर्वन् B.; प्रगृह्णन् N. ४ अहो B; महान्. B.; रहो E. for युतो प. देव्यं द्रष्टुम् B. N; हरुमिव for हरू इव R. M. ६ आं B. N. after which A. P. have भवतु and G. भवत्वेवम् instead of ज्ञातमः; R. for एप हि reads य एप and B. N. read कृत for संजातो. ७ सासूयम् om. B. N.; को सा A. P.; कोनाधिकम् G.; कोनाधिकं सक्ष E.; मौर्यस्य कुरुस्य पारे G. E.; मौर्यकुरुस्य पारे G. E.; मौर्यकुरुस्य पारे A. P. & M. om.

श्रावितोसिं श्रियं शत्रोरिमनीय च दर्शितः । अनुभावितं मन्ये यतः संप्रति मां विधेः ॥ १५॥ पुरुषः—आसीणो अंअं। जाव अजजाणकादेसं संपादेमि। (क)

( राक्षसमपश्यन्निव तस्याप्रतो रज्जुपाशेन कण्ठमुद्वभ्नाति । )

राश्चरः—(विंछोक्य।) अये, कथमात्मानमुद्धशात्ययमहमिव दु:खितस्तपस्त्री। भवतु। पृच्छाम्येनम्। भर्दं, किमिद्मनुष्टीयते।

पुरुषः—( सवाष्पम्।) अर्ज्जं, जं पिअवअस्सविणासदुःखिदो अक्षारिसो मन्दभग्गो अणुचिद्वदि। (ख)

राक्ष्यसः— ( ऑत्मगतम् । ) प्रथममेव मया ज्ञातं नुनमहमिवा-

(क) आसीनोऽयम्। यावदार्यचाणक्यादेशं संपादयामि।

( ख ) आर्य, यत्प्रियवयस्यविनाशदुःखितोऽसादृशो मन्द्भाग्योऽनुतिष्ठति ।

अनुभावयितुमिति। चन्द्नदासविपद्विमोक्षानुरोधेनेद्मिव विधिवलादा-गत्य गले पतितमिति भावः।

भ तोषि R. M.; 'तोस्ति A; श्रिया for श्रियम् M. R. २ विना B. ३ इमो M.; अयम् G. E; after this B. N. have ता before जाव; कस्स आणीं ज्ञ for कारेसं B. N.; कस्तदेसं अनुचिद्वामि E. ४ इति before this N; for कण्ठ B. E. N. G. read आसम . For उद्दशाति R. G. read अनुव . ५ Om. G.; इया E.; स्वगतम् after this in B. N. After कथम् B. N. read अयम; G. has अनुवन्नाति, P. उपव ; for अयम् here B. E. N. read नृनम्. ६ B. N. read before this उपस्ता प्रकाशम् । भद्र; E. simply उपस्ता ७ Om. E. M. R; अज्ञ om. G. M. R. P; वयस्स for वअस्स R. For दु:खिदो E. has दुविखदो and for अञ्चारिसो A. P. अम्मारिसो For मग्गो B. N. read माओ अनुचि . स्वग B. N; पूर्व for प्रथम A. P; तावत् before मया B, N; नृनम् om. A. P. CC-O. Prof. Satya Vrai Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

र्तस्तपस्ति । (प्रकाशम् ।) हे व्यसनसब्बचारिन्, यदि न गुह्यं नातिभारिकं वा ततः श्रोतिमच्छोमि ।

पुरुषः—अज्जै, ण रहस्सं णादिगुरुअं। किंदु ण सक्ष्णोमि पिअव-अस्सिविणासदुिक्खदिहिअओ एत्तिअमेत्तं वि मरणस्स कालहरणं कादुं। (क)

राक्ष्मसः—(निःश्वस्थात्मगतम्।) कष्टमेते सुहृद्वयसनेषु परसुदा-सीनाः प्रत्यादिश्यामहे वयमनेन्। (प्रकाशम्।) भद्र, यदि न रहसं नातिगुरुँ तच्छ्रोतुमिच्छामि।

(क) आर्थ, न रहसं नातिगुरुकम्। किं तु न शक्तोमि प्रियवयस्वविनाश-दुःखितहृदय एतावन्मात्रमपि मरणस्य कालहरणं कर्तुम्।

हे व्यसन इति। व्यसनसब्रह्मचारिन् समानव्यसन। भारिकं भार-वत्। मत्वर्थीयष्ठन्। यदि नातिभारिकं नातिमहत्तर्हि कथयेत्यर्थः।

प्रसादिश्यामह इति। प्रसादेशः प्रतिषेधः। उपाछभ्यामह इति यावत्।

१ B. N. add अयम् before आतं: and om. इति after तपस्ती and read instead भवतु पृच्छाम्येन्म; E. has both इति and म...नम्, G. also—reading भवतु नामेनं पृच्छामि; For हे further on B. N. read भद्र; स om. in R. and न om. in B. N; for गुह्मम् E. has रहस्यम्; R. E. M. om. वा. २ B. has after this किं ते प्राणपरिसागकारणम् ३ निरूप्य before this B. N. A. After रहस्सं B. N. read ज वा अतिगुं, G. जच अइगुं, E. जयाअइग्ं For किंदु B. E. N. G. read किंतु; सक्जोम for सक्जोमि A. P.; शक्जोमि. G.; सक्जोमि B. N. १ P. reads वअस्सस्स; B. वस्स (?); E. om. the word and reads further on दुनिस्वयसरीरो; अति for एति R; for वि B. E. N. read पि, G. पिश्र; P. reads एतिअमेतं वि and E. कार्चु for कार्दुः ५ A. M. P. R. om. आस्मगं; E. om. नि...म्; B. N. read कप्टमेतेपुः E. reads व्यसने for व्यसनेपु. and B. E. N. G. H. read परवदुवा for परमुदाः ६ M. R. G. om. प्रकाशमः P. om. that and the rest of the speech also. ७ For गुरू R. reads गुरुकः, G. गुरुकं वा; B. E. N. read गुरू वा. For तत् G. E. read ततः; B. N. तत्युनः; A. om. तत्. After इच्छामि. B. N. add क्ष्यानां का गतिहैः वस्ति.

पुरुष: अहो णिन्बंन्धो अज्ञस्स । का गई । णिनेदेमि । अत्थि दौन एत्थ णअरे मणिआरसेटी निह्नुदासो णाम । (क)

राक्षसः—(आत्मगतम् ।) अस्ति विष्णुदासश्चन्दनदासस्य सहत्। (प्रकाशम्।) किं तस्य।

पुरुषः— सी मम पिअवअस्सो। (ख)

राक्ष्मः—( सहर्षमात्मगतम् । ) अये प्रियवयस्य इत्याह । अ-त्यन्तंसंनिकृष्टः संबन्धः । हन्त, ज्ञास्मृति चन्दनदासस्य वृत्तान्तम् । ( प्रकाशम् । ) भद्र, किं तस्य ।

पुरुषः — सी संपदं दिण्णाभरणादिविहवो जलणं पवेसिदुकामो

<sup>(</sup>क) अहो <u>निर्बन्ध आर्थस्य ।</u> का गतिः । निवेदयामि । अस्ति तावदत्र नगरे मणिकारश्रेष्ठी विष्णुदासो नाम ।

<sup>(</sup> ख ) स मम प्रियवयसः।

<sup>(</sup>ग) स संप्रति दत्ताभरणादिविभवो ज्वलनं प्रवेष्टुकामो नगरान्निष्कान्तः।

१ निवन्धो. E.; For गई B. E. N. G. read गदी; B. E. N. add एसी before णिवेदेसि. २ B. E. N. om. दाव; M. has अदाव. For मणिआर E. has सोवयार. For विद्धु E. has जिन्हु, B. N. जिण्णु. For णाम P. has नामा. ३ स्वग° B. E. N.; for विद्धु B. E. N. read जिल्णुं ; for यु...तस्य B. E. read परं मित्रम्; N. परमयुहृत्। प्रकाशम् ॥ बादमस्ति तस्य किम्; G. has युहृत्। भवतु ॥ प्रकाशम् ॥ ततः किं तस्य; R. agrees omitting भवतु; M. has युहृत्॥ प्रकाशम् ॥ ततस्त्रस्य किम् १ Om. A; for मम R. reads महः For सो मम E. has स मे. ५ Om. E. ६ हन्त before this B. E. N.; अत्यन्त om. E. अत्यन्तम्. P.; संनिकृष्टसंबद्धः B. N.; हन्त here om. B. E. N. M.; स्य in "सस्य om. G. ७ प्रनस्य om. B. N. G. H.; प्रकाशम्। ततस्ततः M. R. ८ सवाष्पम् before this and this after संपदं B. N; E. has सोवि; for दिण्णा B. E. N. G. read दीणजणदिण्णविह्वो ("भवो. G.); दिआदिजणदिण्णविह्वो H.; पविसी"

CC-Office Rya Brat Shasth Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

णअरादों णिक्कंन्तो । अहं वि जाव तस्स असुणिद्व्वं ण सुणेमि ताव अत्ताणं उच्चित्यअ वावादइदुं ईमं जिण्णुजाणं आअदो । (ग्)

राक्ष्मः अद्ग, अप्रिप्रवेशे सुहृदस्ते को हेतुः। किमौर्वेधपथातिगैरुपहतो महान्याधिभिः

पुरुषः—णिहि णहि। (क)

राक्षसः-

किमग्निविषकर्लया नरपतेर्निरस्तः क्रुधा।

पुरुष:—अज्ज, सन्तं पाँवं सन्तं पावं । चन्दउत्तस्स जणवदे ण णिसंसा पडिवत्ति । (ख)

अहमपि यावत्त<u>स्याश्रोतव्यं न</u> ऋणोमि तावदात्मानसुद्रध्य व्यापाद्यितुमिदं जीर्णोद्यानमागतः।

(क) नहि नहि।

(ख) आर्य, शान्तं पापं शान्तं पापम् । चन्द्रगुप्तस्य जनपदे न नृशंसा प्रतिपत्तिः।

किमौषधपथातिगैरति । अचिकित्स्यमहाव्याधी राजक्रोधोऽगम्यगुरु-दारादिप्रध्षणमप्रतीकार्यसुदृद्धिनाशश्चैतान्यात्मघातनिमित्तानीति भावः। रोगाक्रान्ततया तस्य न मरणव्यवसाय इत्यर्थः।

<sup>9</sup> For णिक्कन्तो R. E. read णिक्कन्दो after which B. N. read ता before अहंबि, B. E. N. G. read अहंपि and G. reads ता after this. For जाव P reads जाव; B. N. read पिअवअस्सस्स before असुणिद्वंद. For सुणेमि M. R. read सुणोमि°; G. E. सुणामि. For ताव R. has दाव; E. वाव. E. continues with अताणयंवाबादेदुं; G. अप्पाणं उच्चिधअ वोवाददुं; B. N. read वाबादेमिति; A. P. वाबादियदुं. २ इदं M.; जिण्णोजा° P. For आअदो P. G. E. read आगदो. ३ B. E. N. G. read अथामिन and B. N. read त्व before सुदृद: and om. ते. ३ °पिष B. N. ५ R. G. E. om. one णिह and B. E. N. read अज before this. ६ कृत्यया P. ७ सान्तं वावं G. which and M. and R. om. one स∴वं; E. has only अज्ञ स (?) चन्द°; B. N. read पूरं णिथ; before चन्द G.; सब्वं °वदेसु अणि° for °वदेण णि° B. N.; बदे अणि G. E. For पिडे E. CC-Ohas पिडेक्शिस, में पिडेक्शिस, पिडेक्शिस, में पिडेक्शिस, पिडेक्शिस, पिडेक्शिस, में पिडेक्शिस, प

राक्षसः-

अलभ्यमनुरक्तवान्कथय किंतुं नारीजनं पुरुषः—(कर्णों पिधाय।) सन्तं पावं। अभूमि क्खु एसो अवि-णअस्स।

राक्षसः--

किमस्य भवतो यथा सुहृद एवं नाशोऽवशैः ॥ १६॥ पुरुषः— अज, अह इं ।

राक्ष्मसः—( सावेगमात्मगतम् ।) चन्दनदासस्यं प्रियसुहृदिति तद्विनाशो हुतश्चि प्रवेशहेतुरिति यत्सत्यं चिलतमेवास्ते युक्तस्रोह-पक्षपाताद्वृदयम् । (प्रकाशम् ।) तद्विनाशं च प्रियसुहृद्वत्सलतया म-र्तव्ये व्यवसितस्य सुचरितं च विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि ।

(क) शान्तं पापम् । अभूमिः खल्वेषोऽविनयस्य।

(ख) आर्य, अथ किम्।

अवशोऽप्रतीकार्यः ॥ १६ ॥

चित्रमेवास्त इति । चित्रमास्त इति यत्तयुक्तमेवेति व्यवहितेनान्वयः। तद्विनाशमिति । मृत्युं च सुचरितं च विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि ।

१ किमयमन्यनारी B. N.; कथय किं कुमारी P. किमुत चारुनारीजनम् H. २ अज शान्तं वावं for this in G. and स...वं twice B. N. For अमूमि M. R. G. E. अमूमी; P. भि:; एस विणअ णिधाणस्स सेट्ठिजणस्स विसेसदो जिण्णुदासस्स for एसो अविणअस्स B. N; with this G. agrees reading एसो or एस and adding वसीकदस्स before सेट्ठि and E. agrees omitting all between एसो and सेट्ठि ३ विषम् R. E. N. G. 8 B. N. read अध्यं; G. E. अधिकम्. ५ भोस्य मुहदः प्रि B. N.; भोस्यप्रि G. E.; प्रियमुहत्तमस्त्रस्य प्रियमुहिनाश एवाग्निप्रवेशहेतुरिति यत्समाकुलित एवास्मि B. N.; प्रियमुहत्तस्य विनासो ( sic ) स्य हुतमुक्यवेशहेतुरिति यत्समाकुलित इवास्मि E. Our text is what occurs in G. except प्रवेश for प्रवेशहेतुः and मे before चलित ( with this M. agrees ) and वास्ति for वास्ते; A. agrees with our text, reading मुहहिनाशोस्य for तिहनाशो कार्य हुतवहप्रवेशहेतुरिति यत्सत्यं समाकुलित एवास्मि मुहत्यं मियमुहत्तदिनाश एवास्य हुतवहप्रवेशहेतुरिति यत्सत्यं समाकुलित एवास्मि मुहत्यं मित हृत्येन H. ६ For यु...यम् B. N. E. read मुहत्त्वेहपक्षपातिना हृत्येन.

पुरुष:—अंदो अवरं ण सङ्गोमि मन्दभग्गो मरणस्स विग्धमु-प्पादेदुं। (क)

राक्षसः भद्रे, श्रवणीयां कथां कथय ।

पुरुष:—काँ गई। किं कादव्यम्। एसो क्खु णिवेदेमि। सु-णोदु अजो। (ख)

राक्षसः-भद्रं अवहितोऽसि ।

पुरुषः — अत्थि एत्थे णअरे मणिआरसेटी चन्दनदासो णाम। (ग)
राक्ष्मसः — (सविषादमात्मर्णतम्।) एतत्तदपावृतमसम्छोकदी-

- (क) अतोऽपरं न शक्कोमि मन्द्रभाग्यो मरणस्य विन्नमुत्पाद्यितुम्।
- (ख) का गतिः। किं कर्तव्यम्। एष खलु निवेदयामि। शूणोत्वार्यः।
- (ग) अस्ति इह नगरे मणिकारश्रेष्ठी चन्दनदासी नाम।

प्रकाशम् B. N. read भद्ग तस्यापि तव सुहृदः; E. agrees reading प्रियसुहृदः सुहृद्धत्सलतया श्रोतव्यचरितस्य; R. G. read as in the text, G. reading however श्रोतव्य for मर्तव्ये and R. reading तस्य before सुचरितम् and मन्तव्ये (?) for मर्तव्ये; भद्ग तस्यापि तव सुहृदः सुहृद्धत्सलतया श्रोतव्यं सुचरितं etc H.

श्र Before this B. N. E. read अज, P. अहो; for अदो P. has इदो and for अवरं E. अपरे; R. om. it. For सक्ष्णोमि A. has सक्षणो, G. सक्क्षणो, E. सक्षणो. For म...गो R. reads मन्दमाग्यो, B. G. N. मन्दमाओ.; E. om. स्स in मरणस्स; R. seems to read विक्तं for विग्यं; and G. E. विग्नं; E. also has उपादेंदुं for उप्पा . २ Om. B. E. N. G. R; for कथ्य B. E. N. G. read कथ्यतु मद्रमुखः. E. reads before this अवणीयाः कथाः. ३ A. P. read before this अहो णिडवन्थो. For का गई B. E. N. read का गदी and om. कि.... वं; G. reads कद्वं. For सुणोद्ध M. P. G. read सुणादु; B. E. N. णिसामेदुः ४ R. M. om. भद्र; B. E. N. G. read दत्तावधानोस्मि. ५ B. N. add before this जाणादि अजो; E. has एत्थ जाणादि जेव अजो; for एत्थ M. has इत्थ and E. इइ. After णअरे G. E. have पुप्फउरणि (पुरनि E.) वासी; पुप्फचत्राणवासी H. ६ दं स्वगतम् G; in एतत्त, P. om. तत्; G. reads अपाकृतं and E. अपावृत्त. For शोक B. N. read विनाश; A. P. om. दीक्षा and B. N. add प्रकाश and CC-CP कविक्श before श्राह्मा Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

क्षाद्वारं दैवेन । हृद्य, स्थिरीभव । किमपि ते कष्टतरमाकर्णनीयमर्सि । (प्रकाशम् ।) भद्र श्रूयते मित्रवत्सलः साधुः । किं तस्य ।

पुरुषः—सो एदस्स विद्धुँदासस्स पिअवअस्सो होदि। (क)
राक्ष्मसः—(स्वैगतम्।)सोऽयमभ्यणः शोकवज्रपातो हृदयस्य।
पुरुषः—तेदो विद्धुदासेण वअस्सिसणेहसरिसं अज विण्ण-

राक्षसः - कथयँ किमिति।

पुरुषः—देव, मई गेहे कुडुम्बभरणपञ्जता अत्थवता अत्थि।ता एदिणा विणिमएण मुश्चिञ्जदु पिअवअस्सो चन्दणदासो ति । (ग) राक्षसः—(स्वगतम् ।) साधुं भो विष्णुदास, साधु । अहो, दिश्वतो मित्रस्नेहः । कुतः ।

(क) स एतस्य विष्णुदासस्य प्रियवयस्यो भवति।

(ख) ततो विष्णुदासेन वयसम्बह्सहश्रमद्य विज्ञसश्रन्द्रगुप्तः।

(ग) देव, मम गेहे कुटुम्बमरणपर्याप्तार्थवत्तास्ति। तदेतेन विनिमयेन सु-च्यतां प्रियवयस्त्रश्चन्दनदास इति।

## शोकदीक्षाद्वारमिति। शोकदीक्षा शोकानुभवनियमखद्वारमागमनमार्गः।

१ देवेन A.; दैवेनाकृतम् E. which adds सद्द before हृदय and reads अनिए for कष्ट. २ B. E. N. om. अस्ति; E. om. सद्द after this and reads श्रूयते after मित्र°; B. E. N. G. add स before साधुः. ३ For ए...हुं B. N. read अ तस्स जिण्णु , E. क (?) तस्स जिण्णु; G. has जिण्णु for विह्न°; P. om. विह्नु ; R. reads वियवयस्सो and G. E. read सोदि; A. om. this whole speech. ३ आस्मग . E.; for सो...णं... B. N. read अयमन्यन्तः, E. अये अयमभ्यणः; B. N. add प्रकाशम् ॥ ततस्ततः ५ वदा(?) for तदो E. B.; E. N. have पित्र before वअस्स and B. N. स्स after it. ६ विण्णत्तो B. N. ७ Öm. E.; स्वगतम् before this in G. ८ For म... हे R. has मगोहे, B. E. N. G. अस्थि मे गेहे. For कुडुम्ब B. E. N. G. P. read कुडुम्ब; B. N. read प्रजत्तोअस्थो तस्स; E. has अत्थमत्ता and G. E. om. अस्थि; R. has दा एदिणा. ९ विणिमयेण B. N. G.; विणिमयेदेन (?) E. For मु...ह A. P. E. read मुखेदु; B. N. G. मुखदु; B. E. N. have मे after मु . ३० G. has मद्द before this; B. N. om. सो.

पितृन्पुत्राः पुत्रान्परवद्भिहिंसन्ति पितरो यद्भ सोहार्द सुहृदि च निम्रश्चन्ति सुहृदः। प्रियं मोक्तं तद्यो व्यसनमिव सद्यो व्यवसितः

कृतार्थोऽयं सोऽर्थस्तव सति वणिक्त्वेऽपि वणिजः ॥ १७॥ (प्रकाशम् । ) भर्द्रे, ततस्तथाभिहितेन किं प्रतिपनं मौर्येण ।

पुरुष:— अर्जे, तदो एवं भणिदेण चन्द्उत्तेण पिडभणिदों सेडी विद्वुदासो—'ण मए अत्थस्स कार्रणेण चन्दणदासो संज-मितो, किंदु पच्छादिदो अँणेण अमचरक्खसस्स घरअणोत्ति

(क) आर्य, तत एवं मणितेन चन्द्रगुप्तेन प्रतिमणितः श्रेष्ठी विष्णुदासः 'न मयार्थस्य कारणेन चन्द्रनदासः संयमितः, किंतु प्रच्छादितोऽनेनामात्यराक्ष-सस्य गृह्जन इति बहुशो ज्ञातम्। तेनापि बहुशो याचितेनापि न समर्पितः।

पितृनिति । तदिति सामान्ये नपुंसकं तद्योसद्यो इति अनुप्रासलोभेन प्रयुक्तमप्रे सोऽर्थे इति पुँक्षिङ्गेन निर्देशात्। तमर्थे व्यसनिमव स्त्रीद्युतपाना-दिव्यसनिमव । तद्धि व्यसनिभिरतिप्रियतया दुस्यजमिति भावः । वणि-क्त्वेऽपि वणिजामर्थलोभः सहजो दोष इति भावः ॥ १७ ॥

<sup>9</sup> N. reads आतृन् here and मनुजा: for पितरो; R. has this after पुत्रान्; for अभिहिंसन्ति B. reads अभिसंधाय. २ B. N. समुज्झन्ति; G. घनमुज्झन्तिः ३ प्रियं सद्यस्तुं व्यसनिनि वयस्ये व्यवसितः B; तं संत्यक्तुं for सद्यस्यन्तुं Dhruva's edition. Our text agrees with G. except that G. has सद्यों for तद्यो and व्यवसितिः for व्यवसितः; E. has प्रियं सन्तं त्यक्तुम् &c. as in B.; प्रियं तं संत्यक्तुं व्यसनमिव यस्य व्यवसितः (सितिः?) N.; प्रियस्यार्थे योऽसी व्यसनसिहतस्य व्यवसितः H. ४ Om. R. P.; सत्ता before किम् B. N. प. A.P. om. अज्ञ तदो; M. R. om. तदो; R. reads एव्वं; M. R. om. मणिदेण...पढिः G. reads भणिदो (?) for भणिदेण, E. चन्दगुत्ते, B. N. om. सेट्ठी and B. E. N. add जिण्णुदास before णमए. ६ काल्ले B. N.; कारणे M. R. G.; कारणेन P; R. reads अत्यस्य; B. E. N. add सेट्ठी before संज्ञ after which B. N. read चन्दनदासो; R. G. E. read संज्ञित्तदो; for किंदु B. E. N. G. read किंतु.

वहुसो जाणिदं । तेण विं वहुसो जाचिदेण ण समप्पिदो । ता जिंद तं समप्पेदि तदो अत्थि से मोक्खो । अण्णहां पाणहरो से दण्डो' त्ति मणिअ वज्झहांणं आणिवदो चन्दणदासो । तदो जाव वअस्सचन्दणदासस्स असुणिद्वं ण सुंणोमि ताव जलणं पवि-सामित्ति सेट्टी विद्धुदासो णअरादो णिक्कन्दो । अहंविं विद्धुदासस्स असुणिद्व्वं जाव ण सुणोमि तार्वं उब्बन्धिअ अत्ताणं वावादेमि त्ति इंदं जिण्णुजाणं आअदो । (क)

तद्यदि तं समपर्यति तद्ति अस्य मोक्षः । अन्यथा प्राणहरोऽस्य दण्डः' इति भणित्वा वध्यस्थानमानायितश्चन्दनदासः । ततो यावदस्य चन्दनदासस्या-श्रोतव्यं न रूणोमि तावज्ज्वलनं प्रविशामीति श्रेष्ठी विष्णुदासो नगरान्नि-क्नान्तः । अहमपि विष्णुदासस्याश्रोतव्यं यावन्न रूणोमि तावदुद्वन्ध्यात्मानं व्यापादयामीतीदं जीर्णोद्यानमागतः ।

१ ति...वि om. B. E. N. G; for जाचि° R. reads याचि°, M. आचि°, G. जाचअंतेण वि; जाचियंतेण वि in E. which also adds वि after बहुसी; B. N. read जाचिदेणावि, also त्ति after समिष्पदो. For ण...दो G. reads अमञ्च-रक्खसर (? घर ) जणो ण समप्पिदो. जइ for जिंद B. N.; यदि E. For तं B. N. read अमचरक्लसस्स घरअणे; P. om. से before मोक्लो २ अण्णधा B. N.; अक्कास्था E.; अक्काहाच (?) G.; प्याण B. N. G. After दण्डो and before चि B. E. N. G. H. read अहाकोएं (वं G. H.) पडिमाणेदु (माजेदु E., वजेदु G.) ति; B. N. add further अण्णो वि जणो एवं ण करइस्सविति. ३ टज्झस्सेठाणे A; for आणविदो G. has अजआणत्तो; B. N. आणीदो omitting च...सो; for वज्झ...तदो E. reads तवयस्सोतदो (?). For वअस्सच...स्स A. P. read अस्सः B. N. E. पिअवअस्सस्स च..स्स. ४ सुणेमि B. E. N. After ताव B. N. read ज्ञेव ( ज्ञेब्व E. ) अत्ताणअंवावादेमित्तिज"; E. om. all from ज्ञेव to णिक्कन्दो. For जलणं R. G. have जलणं, B. N. जलणे; for प... ति B. N. read पविसिद्धकामो, A. पविशामित्ति; for णिक्कन्दो B. N. read णिगादो. ५ G. om. वि; B. N; read पिजावपिअवअस्सस्स जिण्णु°; G. E. जावजिणु; B. E. N. G. om. जाव in our text; G. om. ज also; B. N. A. P. read सुणेमि. ६ दाव R; उटबन्धिअ om. E; for अत्ताणं B. N. have अत्ताणअं, E. अत्ताणयं; for वावा... मि R. has वामेवि (?), E. परिव्वायामि For ति P. has इति. ७ इमं B. N. G.; for आभरो B. N. E. read आगरोहिंग, G. आगरो CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

राक्षसः भद्रं, न खलु व्यापादितश्चन्दनदासः।

पुरुष:—अज दांव वाबादीअदि। सो खु संपदं पुणो पुणो अमचरक्खसस्स घरअँणं जाचीअदि। ण खु सो मित्तवत्सलदा-ए सँमप्पेदि ता एदिणा कालणेण ण करेमि मरणस्स काल-हरणं। (क)

राक्षसः—( सहर्षमात्मगतम् । )साधु वयस्य चन्दनदासः, साधु । शिवेरिव सम्रद्भतं शरणागतरक्षयाँ । निचीयँते त्वया साधो यशोऽपि सहदा विना ॥ १८॥ (प्रकाशम् ।) भद्र, गर्च्छं गच्छेदानीम् । शीघ्रं विष्णुदासं ज्वलनप्र-वेशानिवारय अहमपि चन्दनदासं मरणान्मोचयामि ।

(क) अद्य ताबद्धचापाद्यते। स खळु सांप्रतं पुनः पुनरमात्यराक्षसस्य गृहजनं याच्यते। न खळु स मित्रवत्सळतया समर्पयति। तदेतेन कारणेन न करोमि मरणस्य काळहरणम्।

शिवेरिवेति। शिवेरिवेतीवशन्दो भिन्नक्रमः यशसा संवध्यते। शरणाग-तरक्षया हेतुना समुद्भूतं समुत्पन्नं शिवेर्यश इव त्वया यशो निचीयते सं-पाद्यते। 'शिविनेव' इति तृतीयान्तः पाठः सुगमः। तेन हि शरणागतस्य सन्निधावेव स्वविनाशोऽभ्युपगतः। त्वया तु सुहृदा विनापि। अपिशन्दो मिन्नक्रमः। ममासंनिधान इदं यशो निचीयत इसहो शिवेरपि त्वमधिक-गुणः स्नाघ्योऽसीति भावः॥ १८॥

१ सह सह G.; om. in B. N. R. २ ण before this B. E. N.; जान P. वावादीयदि G. E., "द्यादि R. (?) ३ घरजणं B. N. G.; घरयणं E. For जाची M. R. read आची"; E. या", M. आच"; B. E. N. om. खु; for वत्सल R. has अच्छले, G. reads "लदाये. ४ Before this B. N. read जाचीअन्तोपि तं. For कालणेन E. has कारणेन. For करोमि B. N. read होदि से, E. H. भोदि से; G. होदि; G. R. read मलणस्स and B. N. read हलणं. ५ om. E.; before च ...स. G.; twice here B. N. ६ रक्षणात् N. E. ७ नदीयते N.; विचीयते B.; C. नदीयते Salya Vial साम्राहित कि. हा श्री हिंदी से सह मह मह निर्मान सि. हा कि. श्री होती से स्वार्त कि. हा स्वार्त कि. ह

पुरुषः—अह उण केण उवाएण तुमं चन्दणदासं मरणादो मोचेसि। (क)

राक्ष्मः—(खड़माकुष्य।) नन्वनेने व्यवसायसहृदा निर्ह्मिशेन। पभ्य ।

> निर्सिशोऽयं सजर्लंजलद् च्योमसंकाशम् ति-युद्धश्रद्धापुलकित इव प्राप्तसख्यः करेण । सच्चोत्कर्षात्समरनिकषे दृष्टसारः परैर्मे मित्रसेहाद्विवशेमधुना साहसे मां नियुक्के ॥ १९॥

(क) अथ पुनः केनोपायेन त्वं चन्द्नदासं मरणान्मोचयसि।

निस्तिशोऽयमिति । व्यवसायः उत्साहः । पौरुषमिति यावत् । तदेकसहायेन खड्नेन तत्सर्व मौर्यवलमुत्साद्य सुहृदं मोचयामीत्यर्थः । सजलः
जलधारासहितश्चासौ जलद्व्योमसंकाशमूर्तिश्चेति विशेषणकर्मधारयः
नैल्यनैर्मल्यगुणाभ्यां जलद्व्योमदृष्टान्तः । धाराजलसहितत्वादेव युद्धश्रद्धापुलिकत इवेत्युत्प्रेक्षा धाराजलकणिकानां पुलकसादृश्यसंभवात् ।
सन्त्वोत्कर्षान्मम कर इवायमि सन्त्वोत्कर्षशालीत्यर्थः । परैः समरिनकषदृष्टसारः बहुशोऽकुण्ठितशक्तित्वेनानुभूत इत्यर्थः । मित्रस्नेहाद्विवशं
मित्रस्नेहाधीनतया कार्याकार्यविचारिवमुखं मां साहसे नियुक्के । 'हिताहितानपेक्षं यत्कर्म तत्साहसं विदुः' ॥ १९॥

N. G. H. read अथवा CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

१ अथ E.; अध B.N.; केणवण B. N. E. For तुमं B. E. N. read अजो; M. G. R. omit it. R. reads मळणादो; G. मरणात; B. E. N. G. read मोचेदि. २ R. by mistake om. राक्ष...न्वनेन and reads ज्यवसायि for ज्यवसाय; E. has ज्यसन for it and खड़ेन for निर्द्धिशेन. ज्यसनसहायेन H. ३ P. has पश्च पश्य; B. N. नतु पश्य. ४ विगत B. E. G. H.; for जळदब्योम N. reads जळदा- काश. ५ हाविरसम् N.; हाविवशम् G; मिन्नकेहो विवशम् H.; for अधुना B. E.

पुरुष: अज, एवं सेडिचन्दणदासजीविदण्पदाणिपसुणिदं विसमेदसाविपाकणिपिडदं साधु ण सक्णोमि तुमं णिण्णीअ पिड-वक्तं किं सुगिहीदणामहेऔं अमचरक्खसपादा तुम्ने दिडिआ दिडा। (इति पादयोः पतिति।) (क)

राक्ष्मसः उत्तिष्ठोत्तिर्ष्ठं । अलमिदानीं कालहरणेन । निवेद्यतां विष्णुदासाय एवं राक्षसश्चन्दनदासं मरणान्मोचयति । (इति 'नि- क्षिंक्षोऽयम्' (६।१९) ईति पठन्नाकृष्य खड्गं परिक्रामित ।)

पुरुषः - ता करेहि में पसादं संदेहणिण्णएण। (ख)

(क) आर्य, एवं श्रेष्ठिचन्दनदासजीवितप्रदान्पिश्चनितं त्रिषमद्शाविपा-कनिपतितं साधु न शकोमि त्वां निणींय प्रतिपत्तुं किं सुगृहीतनामधेया अमा-त्यराक्षसपादा युयं दिष्टचा दृष्टाः।

(ख) तत्कुरु मे प्रसादं संदेहनिर्णयेन । ध्युटीव्या क्यू विकासि-

१ एडवं R.; सेट्टि चन्दणदासस्स जी° E. For प्यदाणि B. E. N. G. read होतित्ते before which G. reads जीविद्डवचत्तापि for जीविदं. For पिसुणिदं G. has सुणिदा, B. E. N. सुणिदं. २ For विसम R. has एस. For विपा...दं B. N. read विभागपरिणामपिडदो, G. विभागणिपिडदो. For साधु R. has साहु, G. ताड (१); For तुमं...किं B. N. read निश्चिदपदं भणिदुं। विलोक्य पाद्योनिपत्य। अध, G. तुमं णिडिझपदं भणिदुं; E. has सुवनसुत्तिर्य जीवितरक्षणेन पिशुनिदा विशमदशा विभागपिडदान दकुणोमि गिन्छिदपदं भणिदुं किंतु गिहिदणाम &c. ३ ध्या B. E. N. G. For दि...हा B. N. H. read ति ता करेहि में पसादं संदेहणिणणएण and om. इ...ति. Then comes राक्षः। मद्र सोहम, &c. पुरुः। सहर्षम् &c. to...कद्रशोसि. राक्षः। उत्तिष्टोत्तिष्ठ &c. पुरुः। पाद्योः &c. पसीदन्तु &c. For दिद्धि...हा G. has त्तिदिहिआ. ४ E. has मद्र here, B. N. at the beginning of speech; and B. E. N. G. read कृतम् for अलम् and G. reads it after इदानीम्. ५ B. N. R. have यथा before this ६ भित्रादि B. N.; शोयोमेति E; For आकृत्य सङ्गम्, B. N. read आकृष्टसङ्ग कि करेहि कार्य क्षित्र करेहि कार्य क्षा हिए करियादि करिय

राक्ष्मसः—सोर्इंमनुभूतमर्रिवनाशः सुहृद्विपत्तिहेतुरनार्यो दुर्पृ-हीतनामधेयो यथार्थो राक्षसः ।

पुरुष:—(सहर्षं पुँनः पादयोः पतित्वा।) ही ही माणहे। दि-दिआ दिहोसिं। पसीदन्दु अमचपादाः। अत्थि दाव एत्थ पढमं चन्दउत्तहदएण अञ्जसअडदासो वज्झहाँणं आणत्तो। सो अ वज्झ-द्वाणादो केणवि अवहरिअ देसन्तरं णीदो तदो चन्दउत्तहदएण कीस एसो प्पमादो किँदोत्ति अञ्जसअडदासे समुञ्जित्दो कोववर्न्ही घादअजणणिहणेण निन्वाविदो। तदो पहुदि घादआ

(क) आश्चर्यम् । दिष्टचा दृष्टोऽसि । प्रसीदन्त्वमात्यपादाः । अस्ति ताव-द्त्र प्रथमं चन्द्रगुप्तहतकेनार्यशकटदासो वध्यस्थानमाञ्चसः । स च वध्यस्थाना-त्केनाप्यपहृत्य देशान्तरं नीतः । ततश्चन्द्रगुप्तहतकेन कसादेष प्रमादः कृत इति आर्यशकटदासे समुज्ज्वितः कोपविह्विर्धातकजननिधनेन निर्वापितः ।

चन्द्उत्तेति । चन्द्रगुप्तहतकेनेति आर्यशकटेति च वचनं खस्य नन्द-कुछपक्षपातित्वद्योतनार्थम् ।

१ A. P. seem to read राक्षसो &c.; B. E. N. read भड़ सोह &c; and add वंश before विनाश; B. N. read विनाश for विपत्ति. २ B. N. read ° यों गृही°; R. G. B. read °नामा for °नामधेयो; E. om य...सः ३ G.E. om. पुनः; B. E. N. read निपत्य for पतित्वा; G. पतित. For ही B. N. read पसीद्ध पसीद्ध; R. reads हि; E. om. ही; A.P. have ही...हे twice. ह B.E.N. read कदत्थोाह्म; P. has दिद्वा; पुरु । पादयोर्निपत्य। पसीदन्तु before पसीदन्तु (न्तु) B. N; do omitting पुरु. E; रक्सस before पादा: B. N; णअरे before पढमं B. N; पुढमं M; पुडमं R; for what follows E. reads चन्द्उत्तेण, G. च... हदगेण. ५ °सस्सवधो B. N.; °सवहो A. P; B. E. N. read केणावि after अ instead of after च...दो; R. M. A. om. अ, E. has वि for it; P. reads ठ्ठाणदोपरिहरिअ ६ अववाहिदो B. N. E.; हरिदो G. For हृद्णण E. has हृद-येरोण, G. हदजेण; E. om. कीस; A. reads कुदो ईसोप; B. E. N. G. om. एसो. ७ कदो B. E. N. G; om. P. For अ...से B. N. read अ .- दासवधवञ्चणाए; E. agrees and om. वध and reads वञ्चणं for वञ्चणाए. For स.. दो M. R. read समुजलन्तो. < रोसगी B. E. N. G. H. For णिहणेण B. E. N. G. H. read वधजलेण; M. P. H. read णिन्वाविदो; E. reads प्रादि; for घादआ B. E. N. G. read चात्रआः CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

जं कंवि' गिहिदसत्यं अपुन्वं पुरुसं पिद्वदो वा अग्गदो वा पेक्ख-न्ति तदो अर्चणो जीविदं परिरक्खन्तो अप्यमत्ता वज्झहाँणे वज्झं वावादेन्ति । एवं च गिहिद्सत्येहिं अमचपादेहिं गच्छन्तेहिं सेहि-चन्दणदासस्स वहो तुवरिदो होदि । (निष्कान्तः ।) (क)

राक्षसः—(स्वगतम् ।) अहो दुर्वीर्धश्राणक्यवटोर्नीतिमार्गः। कुतः।

यदि च शकटो नीतः शत्रोमितेन ममान्तिकं किमिति निहतः क्रोधार्वश्राद्धधाधिकृतो जनः।

ततः प्रसृति घातका यं कमि गृहीतशस्त्रमपूर्वे पुरुषं पृष्ठतो वामतो वा प्रेक्षन्ते तदात्मनो जीवितं परिरक्षन्तोऽप्रमत्ता वध्यस्थाने वध्यं व्यापादयन्ति । एवं च गृहीतशस्त्ररमात्यपादैर्गच्छद्भिः श्रेष्ठिचन्दनदासस्य वधस्त्वरायितो भवति ।

यदि चेति। शत्रोमेतेन मौर्यानुमत्या छद्मना यदि शकटदासो ममानितकं प्रापितसाई घातकवधपर्यवसायी कोधावेशो न घटेत। अथ घातकवधान्यथानुपपत्त्या कृतकं नेति तदीयं पछाच्यागमनं कृतकं छद्मरूपं
न भवति। परमार्थत एव शकटदासः सिद्धार्थकस्य तात्त्विकसाहसोपकारेण पछाच्य गतः स्यात्तदा ताद्यकष्टं कुत्सितं स्वहस्तछेखमुद्राङ्कनादिरूपं स्वामिद्रोहं शकटदासः कथं नु भावयेत्कर्तव्यत्वेन कथं चिन्तयेत्

१ पि ग° B. E. N.; चि A. M. R. For अपुड्वं° E. has असचपुरिसं; P. also reads पुरिसं; A. om. वा before अखदो; B. E. N. om. पिट्टदोवा and have पचादो (पत्थदो E.) after अखदो. २ अद्धवधेजेव before this B. E. N.; तदा; for तदो P.; परि om. E.; रक्खन्ता G. ३ एदे अवासव...णं B. N.; एव अवास E. 'हाणं G; अप्पत्ता जेव वज्झहाणं H.; वावादेन्दि M. R; ता before एवं B. N. G; च om. B. N.; अ for it P.; गहिदसत्तोहि B. N.; ताई after असचपादेहि B. N. E.; सेहि om. P; वहे M., वज्जो G. for वधो. For नुवरिदो G. has तुरविदो, B. N. नुवराहदो; तुविहो E. which also reads मोदि for which A. has होइस्सदि, P. मविस्सदि; A. P. G. E. om. निष्कान्त:. ३ R. has 'धाआ' and सार्याः; M. om. कुतः. ५ स B. N.; हि E. ६ 'तस्तेन क्रोधाहधा' B. G. (omitting तेन); 'तस्तेनेवायं कुधाधि' N. For वधाधि' E. has वसाधि.' For निहतः

CC-C.Profilestya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

अथ नै कृतकं तादकष्टं कथं जु विभावये-दिति मम मतिस्तर्कारूढा न पश्यति निश्चयम् ॥ २०॥ (विचिन्सै ।)

नायं निह्निशकालः प्रथममिह कैंते घातकानां विघाते नीतिः कालान्तरेण प्रकटयति फलं किं तयाँ कार्यमत्र । औदासीन्यं न युक्तं प्रियसुहृदि गते मत्कृतामेर्वं घोरां च्याप्तिं ज्ञातमस्यं खतनुमहृमिमां निष्क्रयं कृत्पयामि॥२१॥

( इति निष्कान्ताः सर्वे ।)

आचरेदित्थं । चिन्तनमि तस्यानुचितं किमुताचरणिति भावः। इत्यादितकीरूढो न कमि निश्चयं प्राप्तोमीत्यहो दुर्वोध्यश्चाणक्यनीतिमार्ग इत्यर्थः। खहस्तलेखात्स्वामिद्रोहरूपं कमीतिकुत्सितं वाचा वक्तुमयोग्य-मिति ताद्यकृष्टमित्युक्तम्। 'ताद्यग्लेखः' (खं?) इति कचित्पाठः॥२०॥

नायमिति। प्रथमं पूर्व छछतः परमार्थतो वा घातकानां विघाते कृते त्वरिततरं चन्दनदासघातनप्रसक्तिभयात्रिश्चिशघारणमनुचितम् । नीत्या-चरणं तु शिरसि भयं दूरे तत्प्रतीकार इति न्यायेनानुपपत्रम्। सुदृद्धिना-शोपेक्षणं तु कृतन्नतादिमहादोषमापादयेत् । अत्रश्चनद्रगुप्ताय दासीभावेना-त्मानं निष्कीयैव सुदृद्धिमोचनं न्याय्यत्वेन गळे पतितमिति ज्ञातं निश्चित-सिति भावः ॥ २१ ॥

इति श्रीत्र्यम्बकप्रभुवर्ययज्वाश्रितदुण्ढिराजन्यासयज्वविरिचेते सुद्रारा-श्रसनाटकन्याख्याने षष्ठोऽङ्कः समाप्तिमगमत् ॥

<sup>9</sup> B. E. have सकृत ; R. M. स न कृतम; A. has नकृतके. For कष्टम B. E. H. read छेखम; P. G. omit it; N. has जातम and कथं न विभा ; E. has विखासयेत. २ चकारूढा N. ३ तसात् after this B. N. ३ गते N. ५ तथा G. ६ मस्कृते चातिघोराम् B. N. ७ भसिन् B. N; जातम् for ज्ञातम् before this in E; for निष्क्रयम् R. reads निष्क्रियाम्. ८ B. N. read इति, P. इति

## मुद्राराक्षसम्।

## सप्तमोऽङ्कः।

( ततः प्रविशति चण्डालः । )

चण्डालः—ओसलेहें ओसलेह । अवेह अवेहं । जहैं इच्छह लिक्खदव्वे प्पाणे विहवे कुले कलत्ते अ । ता पलिहलह विसमं लाआपत्थं सुदूलेण ॥ १ ॥ (क)

(क) अपसरत अपसरत । अपेत अपेत । यदि इच्छत रक्षितव्याः प्राणा विभवः कुछं कछत्रं च । तत्परिहरत विषमं राजापथ्यं सुदूरेण ॥ १ ॥

इत्थं षष्ठेनाङ्केन राक्षसवशीकरणरूपं प्रधानकार्य बीजवद्भिर्यथायथं विप्रकीर्णेरत्रेकार्थाभावसुपनीतैर्भुखसंध्याद्यथैनिंट्यूंढम् । अथ राक्षसेन च-न्द्रगुप्तसाचिव्यप्रहणद्वारा तह्यस्मीस्थिरीकरणरूपस्य नाटकस्य प्रधानतमं फलसुपगमयितुं सप्तमोऽङ्क आरभ्यते । पूर्वोङ्के रञ्जुहस्तेन पुरुषेण निवे-दितं चन्दनदासस्य वध्यस्थाननयनं श्रुत्वा राक्षसः ससंभ्रमं शस्त्रसुत्सृज्य

श्चा° P. G. E. २ P. om. ओ...ह; A. om. अ...ह; ओसल्ड B. E. N. G; between the two B. E. N. add अजा; for अवेह B. E. N. read अवेष and add माणहे between the two. ३ A. P. read here बजेह लाइदब्बं विसब्ब पिल्डिल्ड सब्बवसणाई (णई P.). एदेखुवट (३) माणस्सदोदि दुल (छ P.) हो ण (om. P.) विणवादो (विणवाणवादो P.) For this B. E. N. read जह महह लाक्खुं निअप्पाणे &c.; E. जिंद महहलक्खिजे जीओं विहवं कुलं कल्लां च; G. जह महह लिक्खुं से पाणे विहवे कुले &c.; B. N. read च for अ, om. ता and read पिल्डिल्ड for which G. has पितहर्थ, P. पिलडिल्ड ध विसमे A. M.; विसमिव B.N.G.; विसं विव E; for लाआ P. has लायापथ्ये। E. लाआपस्थं; R. M. लाआपस्थे; B. N. read प्रतिहर्थ अ; G. सदूलेण अ. H. reads the verse thus—यइ महथ ल्रांकिटुं से पाणे विहवे कुलं कल्तां च।

#### अवि अ।

होदि ' पुलिसस्स वाही मलणं वा सेविदे अपत्थिमा । लाआपत्थे उण सेविदे सअलं वि कुलं मलदि ॥ २ ॥ (क) ता जैदि ण पतिज्जह ता एह पेक्खह एअं लाआपत्थका-लिणं सेहिचन्दणदासं सउत्तकर्लंचं वज्झहाणं णीअमाणम् । (आकाशे श्रुत्वा ।) अञ्जा, किं मणह—'अत्थि से कोवि मोक्खोवाओ'

#### (क) अपिच।

मवति पुरुषस्य व्याधिर्मरणं वा सेविते अपथ्ये । राजापथ्ये पुनः सेविते सकलमपि कुलं त्रियते ॥ २ ॥

(ख) तद्यदि न प्रतीय तद्त्र प्रेक्षध्वमेनं राजापथ्यकारिणं श्रेष्ठिचन्द्नदासं सपुत्रकलत्रं वध्यस्थानं नीयमानम् । आयीः, किं मणथ—'अस्त्यस

वध्यस्थानं प्रति निष्कांत इत्युक्तम् । संप्रति स एव चन्द्नदासवृत्तान्तो-ऽिसम्बद्धे प्रपञ्चयत इति । इदमङ्कावतरणम्—'यत्र स्थादुत्तराङ्कार्थः पूर्वा-ङ्कार्थानुसंगतः' इति तद्धक्षणात् ।

१ मोदि G. E.; for पु° R. पुरुसस्स, E. पुछ°; G. पुरि°; ब्वाही for वाही. B. N. G.; वावाही (?) R.; ब्याधी E.; वाहि P; मछणे for मछणं P; for अप° B. E. N. read अवत्थिम, G. अवत्थिहा. २ छावापच्छे G.; पुण सेविदिम E; उण सेविदिम H; वि om. B. E. N. H.; पि G; उछं B. N.; om. P; for मछिद R. M. read मिअदि. ३ जइ B. N.; ताजिद R. G. E. For पतिज्ञहता पृह &c. B. N. H. read पत्तिआअध तदपेक्खध पृदं छावावत्थ ; E. पत्तिआह ता पेक्खध पृदं छाआवत्थ ; G. पत्तिज्ञहतापेक्ष (?) ह पृअं छायापत्थ; M. reads पितृज्ञहता, R. पिडिजहहता. ४ सपु B. E. N. G. and after णीअमाणं for which B. N. read आणीआमाणं; G. E. णीयमाणं. ५ Om. B. N.; before आ E; from णीअमाणं to घरअणं om. P; for अज्ञा A. G. E. read अज्ञ. For भणह E. has मणेहा, B. N. भणध. For अत्थि से कोवि B. N. read अत्थि कि चन्दणदा-

ति । अज्ञा, अत्थि अमचरक्खसस्स घरअणं जइ समप्पेदि । (पुनराकारे।) किं मणहें—'एसे सलणागदवच्छले अत्तणो जीविद्-मेत्तस्सै कालणे इदिसं अकजं ण कलिस्सिदि' ति । अज्ञा, तेणें हि अवधालेह से सुहां गदिम् । किं दाणि तुझाणं एत्थ पडिआर-विआरेण। (ख)

(ततः प्रविशति द्वितीयचण्डालानुगतो वध्यवेशधारी शूलं स्क-न्धेनादाय कुटुम्बिन्या पुत्रेण चानुगम्यमानश्चन्दनदासः।)

कोऽिप मोक्षोपाय' इति । आर्याः, अस्त्यमात्यराक्षसस्य गृहजनं यदि समर्पयति । किं भणथ । एष शरणागतवत्सल आत्मनो जीवितमात्रस्य
कारणे ईदृशमकार्ये न करिष्यतीति । आर्याः, तेन हि अवधारयतास्य सुखां गतिम् । किमिदानीं युष्माकमत्र प्रतीकारिवचारेण ।

सल्णागदवच्छलेति । इत्यादिपौरवचनेनास्य शरणागतरक्षणविरुदं लिखितपिठतत्वेन सकल्लोकप्रसिद्धमित्युक्तं भवति । सुखां गतिं शरणाग-तरक्षणपुण्येनोत्तमलोकप्राप्तिमिति बहिरर्थः राक्षसप्राप्त्या बन्धमोचनात्सु-खप्राप्तिमिति गूढम् ।

<sup>9</sup> B. N. om. अजा and before this read कुदो से अधणस्स मोक्सोवाओं ति। पूदं उण and after this से जह; E. too has जिंद, G. जह after this, and not before समप्पेदि. For घरअणं G. reads परिअणं, E. मचल्रयणं omitting स्स just before the घरअणं; R. reads जिंद for जह and G. adds ति after समप्पेदि. २ भणाह E.; भणाध B. N.; पुन...शे before this om. G. E. (which adds on before एसे). For बच्छले P. has बत्सले, E. बत्यले. ३ B. E. N. om. मेत्त. For इदिसं R. has इरिसं, E. इमं, M. इदिशं; B. N. have on before this, not before कल्लिसाद for which E. reads कल्डइस्सदि. A. P. read अजा for अजा. ४ जह पूर्व before this B. N. For what follows B. N. read अवधाणेश्व से असुमगादि, A. अवधालपुर समुहां, P. 'ल्प्इसेअसुहां, G. घाणेघसेसुहां गादिं, E. अवधालेह से युगदि प्रथके दाणि प्रथ तुद्धाणं प्रविक्तालो; for कि &c. B. N. read प्रतिके दाणीं तुम्हाणं पढीआले. For कि G. has प्रथ कि; for दाणि P. R. N. हाणों R. M. om. प्रथा. A. reads विद्यारणेण कार्य हिंदिका दिख्ये प्रवास प्रवास कि कार्य कार्य कि कार्य कार्य कि कार्य का

चन्दनदासः—(सवाष्पम्।) हृद्धी हृद्धी। अह्यारिसाणं वि णिचं चारित्तमङ्गभीरूणं चोरजणोचिंदं मरणं होदि त्ति णमो कि-दन्तस्स। अह वा ण णिसंसाणं उदासीणेसु इदरेसु वा विसेसो त्थि। तह हि। (क)

मोत्तूर्णं आमिसाइं मरणभएणं तिणेहिं जीवन्तम्। वाहाण ग्रुद्धहेरिणं हन्तुं को णाम णिब्बन्धो ॥ ३॥( ख ) (समन्तादवलोक्य ।) भी पिअवअस्स विद्धदास, कहं पिंड-

<sup>(</sup>क) हा धिक् हा धिक् । असादशानामि नित्यं चारित्रमङ्गमीरूणां चोरजनोचितं मरणं मवतीति नमः कृतान्तस्य। अथवा न राशंसानां उदासी-नेषु इतरेषु वा विशेषोऽस्ति । तथा हि ।

<sup>(</sup>ख) मुक्तवा आमिषाणि मरणमयेन तृणैर्जीवन्तम्। व्याधानां मुग्धहरिणं हन्तुं को नाम निर्वन्धः॥ ३॥

<sup>(</sup>ग) मो प्रियवयस विष्णुदास, कथं प्रतिवचनमपि न मे प्रतिप-

प्र For चन्द...म्. B. E. N. R. read कुटु ; R. om. one हस्ती. For चन्द... द्धी E. reads दच्छी (?); P. has अझालिसाणं. For णिचं B. N. read क्यं, E. णि; G.E. after वि read जहिं. For चारित्त B.N. have चारित्र, P. चालित. २ °जणाणं विञ B. N.; °णोच्छिदं R.; °णोविञ G. For मरणं R. has मलणं. For होदि G. has होइ, A. P. मोदि; B. N. पत्तं ति णमो णमो कदन्तस्स; E. has णंबुप्पणं मोकदन्थतस्स; R. reads किदन्दस्स; G. किवंतस्स. These lines are read in a metrical form by H. thus:—अम्हारिसाण वि जदो णिचं चारित्त-सङ्गभीरूणं। चोरजणोइदमरणं पत्तं ति णमो कदन्तस्य ॥ ३ अथवा G. E.; ण om. B. N. For उदासीणे M. has उदाहीणे ; for इतरे G. reads इसरे , E. इपरेसु, A. has g for g in both places here. P. reads विशेसो. For स्थि B. E. N. G. read अस्थि and they also read तथा for तह. ४ मोहुण B. N. For आमि B. N. P. read आमिसाई; R. M. P. read मरूण; P. om. भएण; G. reads संयेण; E. नएनं. For तिणेहिं E. has तिणिहिं, P. तिणंहि. For जीव-न्तम् B. E. N. G. M. जीवन्ति. ५ हरेण (?) F.; हन्दुं M. For णिव्यन्धो G. has णिष्टान्त्रो. ६ भाव B. E. N. G; हुद्दी before this R; while A. M. have Har betwee der ; B.E.N.G. deverous for seinen has sund with the month

वैअणं वि ण मे पिडवि असि । अह वा दुल्हा ते क्खु माणुसा जे एदि स्ति काले दिहिपथे वि चिहिन्त । (सवाष्पम् ।) एदे अह्मपि-अवअस्सा अंसुपादमे त्तकेण किदिणिवावसिलेला विअ कहं वि पिडि-णिव्यत्तमाणा सोअदीणवर्अणा वाहगुरुआए दिहीए मं अणुग-च्छिन्द । (इति परिक्रामित ।) (ख)

चाण्डालः अर्जं चन्दणदास, आअदोसि वज्झहाणं। ता विसञ्जेहि पलिअणम्। (क)

द्यसे । अथवा दुर्छभास्ते खलु मानुषा य एतिसन्काले दृष्टिपथेऽपि तिष्ठन्ति । एतेऽस्रात्प्रियवयसा अश्रुपातमात्रेण कृतनिवापसलिला इव कथमपि प्रतिनि-वर्तमानाः शोकदीनवदना बाष्पगुर्व्या दृष्ट्या मामनुगच्छन्ति ।

(क) आर्य चन्दनदास, आगतोऽसि वध्यस्थानम् । तद्विसर्जय परिजनम् ।

१ वयणं E. For वि G. E. have पि; B. N. read मेण, E. मा for ण मे; B. N. add ति after ° जासि. For अहवा B. N. read अधवा, E. अथवा. For ते...  $^{\circ}$ णुसा  $^{\circ}$   $^{$ G. For पृथे R. has पृहे, M. E. वहे, A पृत्थे; M. R. G. om. वि; M. R. P. read चिट्ठन्दि; E. चिहन्ति; चन्दन° before सवाष्पम् in B. N. For एदे E. has एते, A. एदेअ. For अंसु E. has अंसुवावअमित्तकेण; A. P. read अस्सुपाद्मत्त°; B. N. G. read बाद for पाद; M. has मेत्तएण. After किंद (for which P. has किइ and E. has क्य) B. N. read पदीआरा स्वसरीरेहिं णिवत्तमाणा परिवडूमाणसोअ &c.; ( G. E. om. स्व, G. reads अत्त, E. यत्ताय for "वत्त", G. पंडिनियन्तमाणशोअ m for परि...णसोअ m and m E. परिवत्तियस्सद्घा-मविस्वेखतिदीण &c. as in the text ); M. R. read पदिणिवहमाणा. ३ वदणा A. P. For बाह P. has बाप्फ, B. N. बापागर ; गच्छन्ति B. E. N. G. omitting इति...ति. ४ B. N. read चान्डाको परिक्रम्यावकोक्य च; G. E. read परिक्रम्य चण्डाले; M. has अजा च...से. For आस° B.N. read प्रचागदो°, E. प्रसादो , G. अगरो , B. N. read व्याहण, E. व ... दाणं. For पिलेक्षणं B. D. Prof. Salva Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha E. N. H. read चरअणं.

चन्द्नदासः—कुटुम्बिणिं, णिवत्तेहि संपदं सपुत्ता। ण जुत्तं क्खु अदोवरं अणुगच्छिदुम्। (क)

कुटुम्बिनी—(सवाष्पम्।) परलोअं परियदो अजो ण दे-

सन्तरं। (ख)

चन्दनदासः—अञ्जे, अअं मित्तकञ्जेण मे विणासी ण उण पुरिसदोसेण। ता अलं विसादेण ( ग )

कुटुम्बिनी—अज, जइ ऍवं ता दाणि अकालो कुलजणस्स णिवद्दिदुम् ( घ )

चन्द्नदासः अहं किं ववसिदं कुडुम्बिणीए। (ङ)

(क) कुटुम्बिनि, निवर्त्तस्व सांप्रतं सपुत्रा । न युक्तं खल्वतोऽपरम-नुगन्तुम् ।

(ख) परलोकं प्रस्थित आर्यो न देशान्तरम्।

(ग) आर्थे, अयं मित्रकार्थेण मे विनाशो न पुनः पुरुषदोषेण। तद्छं विषादेन।

( घ ) आर्य, यद्येवं तदिदानीमकालः कुलजनस निवर्तितुम् ।

( ड ) अथ किं व्यवसितं कुटुम्बिन्या।

परलोअं इति । देशान्तरं प्रस्थितं बन्धुं नानुगच्छेदिति शास्त्रम् । पर-लोकं प्रस्थितस्य त्वनुगमनमुचितमेवेति भावः ।

9 B.E. N. G. have अजो before this; A. reads कुडु and P. कुटुम्बिनी.
For जि... दं. B. N. read जिवत्तस्य तुमं, G. reads जिवत्त संपदं, E. simply संपदं. For ज... कु B. N. वजहणां कु एदं; R. om. from this to P.302.; B. N. H. read अवरं अभूमिअनुगं; G. अवरं भूमि क्बु अणुं; E. अपरं अभूमी अणुं. २ पहिओ E; B.N. have इज after ज; A. reads देशन्तरं; M. देसन्दरं; E.has पिछ्छदो after this; B. E. N. add ताअजोगो दार्णि (अकाछो दार्णि E.) एसो कुछज (य E.) जस जिव (य E.) तिदुं; H. adds ता अणुचिदं खु कुछवहू अणस्स जिवतिदुं। देशये P; this and next speech om. in E. and H.; सचं for अअं, मम for मे B.N. which om. इज also; M. om. मे, for ता...ज; B. N. read ता कि हरिसहाजे वि रोदिसि ति.; G. ता अछं आनन्दहाजे विसादेन. ४ व्वं P.; अकाछो om. and अणुचिदं before दार्णि B. N.; दार्णी B. N. P; कुछअणस्स B. N. G.; कुछअणस्थ P. For जिवहिदुं B. N. have जिवतिदुं. ५ अघ B. N.;

कुदुस्त्रिनी—भेतुणो चलणे अणुगच्छन्तीए अप्पाणुग्गहो हो-दिचि। (क)

चन्दनदासः—अञ्जे, दुव्ववसिदं एदं तुए । अअं पुत्तओ अ-सुणिदलोअसंववहारो वालो अणुगिह्नदव्वो । (ख)

कुटुम्बिनी—अणुगिह्नन्दुं णं पसण्णाओ देवदाओ । जाद पुत्तअ, पत पिचमेसु पिदुणो पादेसु । (ग)

पुत्रः—( पादयोर्निपत्य ।) ताद, किं दाँणि मए तादिवरहिदेण अणुचिहिद्व्यम् । ( घ )

(क) मर्तुश्चरणावनुगच्छन्त्या आत्मानुत्रहो भवतीति ।

( स्त ) आर्ये, दुर्व्यवसितमिदं त्वया । अयं पुत्रकोऽश्रुतलोकसंव्यवहारो बालोऽनुगुहीतव्यः ।

(ग) अनुगृह्णन्त्वेनं प्रसन्ना देवताः । जात पुत्रक, पत पश्चिमयोः पितुः पादयोः ।

(घ) तात किमिदानीं मया तातविरहितेनानुष्ठातव्यम् ।

### पश्चिमेष्विति । अतःपरं द्रष्टुमशक्येष्वित्यर्थः ।

9 B. N. read सवास्पम् before this and चळणमणु°; P. has °च्छन्दीप्. For अप्पाणु° E. has अत्ताणु°, G. अप्य°, B.N. अज्ञा°; G. reads मोदु; B. N. E. होदुः २ om. E. For एदं तुप् B. N. have एदं ते; E. इदं ते, G. ते एदं after which B. N. have ता दाणीं अज्ञाप अअं (om. पुत्रओ) agrees reading इदाणि for ता दाणीं (?); B. N. read °च्वहारों for संववहारों; B. N. read कुमारों, E. पुत्रकों for बालों; B. N. read ति after अणुगान्निद्वों for which P. E. 'तिन्नि', B.N. 'गेन्नि', G. M. गेहि'. ३ गेन्निन्तु B. N.; गेहन्तु G.; 'गिन्निन्तु E.; गेन्निन्तु A; A. P. om. णं; B. N. have मअवदीओ कुळ before देवदाओं for which E. has देवयाओं. For पत...देसु B. N. have पणमअ अपिन्छमस्स पिदुणों पाएसु.; G. पतस्व पदसु अपियतेसु विदुणों पाएसु. E. agrees with G. reading पित्रणों पारसु. ३ B. N. om. कि दाणि and have कि before अणु°; G. reads दाणि only and has कि (? कु G.) where B. has it, E. has इदाणि and कि CC- where sty has the style has the collection. Digitized By Siddhanta e Gangotti Gyaan Kosha

चन्द्नदासः—पुत्त, चाणकविरिहिदे देसे वसिद्व्वम् । (क) चाण्डालः—अञ्ज चन्द्रणदास, णिखादे शूले, ता सञ्जो होहि । (ख)

कुटुम्बिनी-अज्ञाँ परित्ताअध परित्ताअध । (ग)

चन्द्नदासः — अञ्जे, अहं कि एत्थ आकंदिस । सग्गं गदाणं दाव देवा दुखिअं परिअणं अणुकम्पन्दि । अण्णं अ मित्तकञ्जेण मे विणासो ण अजुत्तकञ्जेण। ता किं हरिसटाणे वि रोदीअदि। (घ)

(क) पुत्र, चाणक्यविरहिते देशे वस्तव्यम्।

(ख) आर्य चन्दनदास, निखातः शूळः । तत्सज्जो भव ।

(ग) आर्याः, परित्रायध्वं परित्रायध्वम् ।

(घ) आर्थे, अथ किमत्र आक्रन्दिस । खर्गे गतानां ताबद्देवा दुःखितं परिजनमनुकम्पन्ते । अन्यच मित्रकार्थेण मे विनाशो नायुक्तकार्थेण । तिर्कि हर्षस्थानेऽपि रुद्यते ।

चाणक इति । अनेन चाणक्यस्यात्यन्तं कौर्यमुक्तम् ।

आक्रन्दसीति । शोकावेशेन नीचान्प्रति किमाक्रन्दसि सुचरितानुक-म्पिनो देवा एव शरणीकरणीया इत्यर्थः ।

मित्रकज्जेणेति । मित्रकार्येण मरणात्स्वस्य स्वर्गो निश्चित इति भावः।

<sup>9</sup> G. om. वि°. २ विदास A. P. For णिखादे N. has णिखते, E. णिक्खदे, A. M. णिखाते; M. P. E. सूळे. For होहि G. E. read मोहि and B. E. N. G. have दाणी before it. ३ Twice in M. G. E.; for पिर P. has पिळ ; E. reads परित्रायध; A. M. अह; P. अहा. ३ B. N. read महसुद्द सुद्ध स्वा । अइ जीविदवच्छले कि &c. M. has only अइ before कि and G. अइदुछहे, E. अइजीविदवच्छले; M. reads अत्थ for एत्थ; G. om. आ in आक्रन्दिस; E. has सम्बे for सम्मा; B. E. N. G. H. read after that गदा ख्यु (om. G.) ते देवा पन्दा जे दुखिदं (G. om. दं) इत्थीजणं (परिजणं E. अणं G. जणं H.) पद्दिणं (om. G. E. H.) अणुक्रम्पन्ति ( कंवन्ति E.); B. N. H. om. what follows; M. reads वरिअणं for परिजणं. ५ E. has अन्यञ्च for this; जिल्लाका से अति कार्य के परिजणं हैं अविकास के अवि

प्रथमश्राण्डालैः—अले विद्यपत्त, गेह्न चन्दणदासं। सअं एव्य परिअणो गमिस्सदि। (क)

द्वितीयआण्डालः—अले वजलोमा, एस गेह्नामि । (ख)

चन्द्नदासः—भद्द, ग्रहत्तं चिँह जाव पुत्तअं सन्तआमि। (पुत्रं मूर्भि आघाय।) जाद, अवेंस्सं भविद्व्ये विणासे मित्तकः समुव्वहमाणो विणासमणुभवामि। (ग)

पुत्रः—ताद, किंं एदं वि भणिद्व्वं । कुलधम्मो क्खु एसो अह्माणं । (इति पाद्योः पति । ) (घ)

- (क) अरे विल्वपत्र, गृहाण चन्द्नदासम् । स्वयमेव परिजनो गमिष्यति ।
  - (ख) अरे वज्रलोमन्, एष गृह्णामि।
- (ग) भद्र, मुहूर्त तिष्ट यावत्पुत्रकं सान्त्वयामि । जात, अवस्यं भवितव्ये विनाशे मित्रकार्ये समुद्रहमानो विनाशमनुभवामि ।
  - ( घ ) तात, किमिद्मपि भणितव्यम् । कुळधर्मः खल्वेषोऽसाकम् ।

अणुभवामीति । अतस्त्वया न शोचितव्यमिति भावः । अत्र करणः स्थायी शोकदीनवचनादिभिर्विभावैरनुभावैश्च पुष्कछः ।

<sup>9</sup> E. has before this the speech of पुत्र further on. For विद्युपत्त B. N. read वेणुवेत्तका, C. विद्युवत्तआ, E. विद्युपद्दका. For तेह्न E. has तिह्निह, M. अङ्ग्रेहि, after which B. N. have इसं; B. N. read घळअणो सअंद्रोव for स...णो; M. reads परिजणो; G. पळिअणो (reading द्येट्ट for एटव). २ अये E.; व्रज्ञलोसगा G.; व...सकां B. N. E.; एसे for एस B. N.; एसो E. which also reads विद्यास. ३ महमुह चिट्ठ, मुहुत्तअं B. N. E.; पुत्तं for पुत्तअं G. E. For सन्तआसि B. N. H. have परिस्सआसि, G. परिस्सज्ञासि, E. परिष्वजासि (before पुत्त); B. N. read इति पुत्रं परिष्वज्य सृश्चि समा; E. agrees with text but reads समान्नाय; G. E. have पुत्त; B. N. पुत्तअ after जाद. ४ अवस्स E; वि before विणासे B. N; कज्जे for कज्जं P; उद्व for समुद्ध E; "णुभवासो E; "णुभवेहि G.; अणुहोहि. H. ५ ताद एदं क्खु मणित्रुक्वं कि B. N.; तात A. P. For G. has पि: E. has ताय कि पुरं क्खु मणित्रुक्वं For असमे B. E. N. H. P. For Ford. Satya Viat Shastin Collection Biguitzed By Rodhanta edangotin Gyaan Kosha

चाण्डालः—अले, गेह्न एंणं। (क)

कुटुम्बिनी—(सोरस्ताडम्।) अञ्ज, परित्ताहि परित्ताहि। (ख) (प्रविश्य पटौक्षेपेण)

राक्षसः—भवति, न भेतन्यम् । भो भोः श्रूलार्यतनाः, न खल्ज न्यापाद्यितन्यश्रन्दनदासः ।

येन खामिकुलं रिपोरिव कुलं देष्टं विनश्यतपुरा

मित्राणां न्यसने महोत्सव इव खस्थेन येन स्थितम्। आत्मा यस्य वधाय वः परिभवक्षेत्रीकृतोऽपि प्रिय-

स्तस्येयं मैंम मृत्युलोकपदवी वध्यस्रगावध्यताम् ॥ ४ ॥ चन्द्नदासः—(सर्वाष्पं विलोक्य।) अमच, किं एदं। (ग)

(क) अरे, गृहाणैनम्।

(ख) आर्य, परित्रायस्व परित्रायस्व ।

(ग) अमात्य, किमिदम्।

प्रविदय पटाक्षेपेणेति। असूचितस्य सहसा संभ्रमेण प्रवेशः पटाक्षेपः। शूलायतना इति । शूलमायतनं जीवनाश्रयो येषां ते तथोक्ताः।

येनेति। महोत्सव इवेति सप्तम्यन्तम्। यस्य मम परिभवक्षेत्रीकृतोऽपि। एतादृशं परिभवमनुभवन्नपि आत्मा शरीरं वपुः युष्मादृशां वधाय वधार्थे प्रियो जातः यद्थे किल चाणक्येन कौल्क्ताद्यः युष्मादृशा घातकाश्च छलेन वृथा व्यापादिताः एतादृशपातकनिमित्तमूतोऽप्यात्मा येन मया न परिस्रक, इस्रात्मोपुलम्भः॥ ४॥

१ गेह्निआणं (?) R.; गेह्न वजलोमना B. N.; गिह्नले गिह्न E. G. (this latter add सर्अ पिल्जणो गिमस्मिदि). After this speech B. N. have चाण्डालो गृह्णीतश्चन्दनदासमारोपियतुं शूले. २ Om. B. E. N. G.; अजा B. N.; अजो M.; परित्राञ्च E.; परित्राञ्चस्स G. E.; पिल्जाहि P.; परित्राञ्चहि M; परित्राहि om. R. ३ अपरीक्षे B. N. which add सत्त्व्यम् after the सेतन्व्यम् in our text. G. has न सेतन्व्यं. ४ For शूलायतनाः B. E. N. H. read सेनापते, G. मो शूलपाते, G. also reads न्यापारनीयः and B. E. N. G. add कृतः after चन्दनदासः ५ वृष्टम् G. ६ भिने E.; H. reads आतमा यस्य च वञ्चनापरिभव चन्दनदासः ५ वृष्टम् G. ६ भिने E.; H. reads आतमा यस्य च वञ्चनापरिभव किले किले प्रति प्राप्ति प्रति हो। स. B. E. N. G.; इतं for एतं G.; निमं (?) E; किले किले प्रति प्रति प्रति हो। स. B. E. N. G.; इतं for एतं G.; निमं (?) E;

राक्ष्मसः—त्वदीर्यमुचिरतैकदेशस्यानुकरणं किलैतत्।

चन्द्नदासः—अमच, सन्वं वि<sup>3</sup> इमं प्रआसं णिप्फलं कर-न्तेण तुए किं अणुचिद्विदं। (क)

राक्षसः सखे, खार्थ एवानुष्ठितः । कृतम्रुपालम्भेन । भद्र-मुख, निवेद्यतां दुरात्मने चाणक्याय ।

वज्रलोमा—किं ति।(ख)

राक्षसः-

दुष्कालेऽपि कलावसज्जनरूचौ प्राणैः परं रक्षता नीतं येन यशस्त्रिनातिलंघुतामौशीनरीयं यशः । बुद्धानामपि चेष्टितं सुचरितैः क्षिष्टं विशुद्धात्मना पूजाहोऽपि सँ यत्कृते तव गतः शत्रुत्वमेषोऽसि सः ॥ ५ ॥

(क) अमात्य, सर्वमपीमं प्रयासं निष्फलं कुर्वता त्वया किमनुष्ठितम्। (ख) किमिति।

सखे स्वार्थ एवेति । इदं त्वत्संरक्षणं ममात्मरक्षणाद्प्यभ्यर्हितं श्रेय-स्करमिति भावः।

दुष्कालेऽपीति । शिविना पुण्ये कृतयुगे तत्कृतमिति नात्र चित्रम् । पापे कलियुग ईदृशं कर्म कुर्वाणस्ततोऽप्यतिशयितो यश्चन्दन-

१ दीयस्य B. N. G. which and E. om. last एतत्. २ पि for वि G. E.; णिप्तलं before इसं G.; से णिप्तलं एदं (इसं E.) प्रआसं B. N. E.; करणेण E. For तु...किं. B. E. N. H. read ज सेपिशं and add असचेण after 'चिट्ठिदं; G. reads तुए ज से पिशं अणुचिट्ठिदं. ३ B. E. N. G. H. read सखे चन्दनदास (G. om. this) कृतसुपालम्भेन (G. has तत् and E. तत्र before कृतस् and both read कृत' after जीवलोकः) स्वार्थप्रधानो हि जीवलोकः (G. has 'यं for हि, E. om. it) भद्रसुख अयसयों (om. G. E.) निवेद्यतां तावहुरात्मने (G. om. तावत्) चाजक्यायः R. has दुरात्मने after चाजक्याय in our text; R. M. read तत्र before कृतसुपालम्भेन. १ B. N. have अधः G. E. जधा before किं. ५ पि for ति N.; म B. N. E.; मलपताम (?) G. ६ च अद्धां P. which also has

प्रथमः—अले विल्लपत्तर्अं, तुमं दाव चन्दनदासं गेह्निअ इहें एदस्स मसाणपादपस्स छाआए मुहुत्तं चिद्व जाव अहं चाणकस्स णिवेदेमि गिहीदो अमचरक्खसोत्ति । (क)

द्वितीयः—अले वजलोगाँ, गच्छ। (ख)

(इति<sup>र</sup> सपुत्रदारेण चन्दनदासेन सह निष्कान्त:।)

प्रथम:-एदु अमची। (राक्षसेन सह परिक्रम्य।) अतिथ

- (क) अरे बिल्वपत्रक, त्वं तावचन्दनदासं गृहीत्वेहैतस इमशानपादपस छायायां मुहूर्ते तिष्ठ यावदहं चाणक्यस निवेदयामि गृहीतोऽमात्यराक्षस इति ।
  - (ख) अरे वज्रलोमन्, गच्छ।
  - (ग) एत्वमात्यः । अस्त्यत्र कोऽपिः निवेदयेत तावन्नन्दकुलनगकु-

दासः स त्वयात्यर्थमर्चनीयोऽपि यस्य मम कृत ईट्टशीं विपत्तिमनुनीतः सोऽयं तव विधेयोऽस्मीत्यर्थः। बुद्धा अत्यन्तद्यालव इति प्रसिद्धं तेषामपि चेष्टितं द्यालुत्वं क्षिष्टं कृशीकृतमित्यर्थः॥ ५॥

१ विपत्तअ M.; विल्पत्ता G.; विल्लवक्ता E. For दाव A. E. read ताव after which B. N. read सेट्टि before चन्द्रण°. २ B. E. N. G. om. इह; B. E. N. read इसस्स for एदस्स and A. P. समसाण for मसाण. For पादपस्स B. E. N. G. read पादवस्स; for मुहुत्तं B. E. N. A. read मुहत्तकं; याव. E; अजा before चाणक्व° B. E. N.; चाणकाय G.; For गिहि° R. reads गिहि°, B. N. G. गिहि°, E. गिहिए; B. N. G. read लक्खसो; E. लक्खसे. ३ अये A. P; वज्जल्स M.; वज्जलोमका. G. E.; वज्जलोमआ B. N. For गच्छ B. has एवं होदु; N. एवं कलेसि. ४ Om. R. G.; तथा for it E; निक्तामित G. which adds इदं चाणक्तोहं पुरु परिक्रम्य। अत्य &c. omitting प्रथम...म्य. ५ ए ...चो Om. B. E. N. G.; निक्कम्य for परिक्रम्य N. For अ...वि. B. N. read के पर्य दुआलेआणं, E. को एत्य दुआ°. Before अ...वि. M. R. read एदं टि. निज अत्य Vrat Shastri Collection Digitized By Sichanta e Gangotri Gyaan Kosha चाणक (क्य R.) गेहं। परिक्रम्य (om. R.); for प्रथ M. reads अत्य.

एत्थ कोवि णिवेदेह दाव णन्दकुलणगकुलिसस्स मौलिअकुलपिड-द्वावकस्स अञ्जचाणकस्स । (ग)

राक्षसः—(स्वगतम्।) एतद्पि नामै श्रोतव्यम्।

चाण्डालः -- एँसो अञ्जणीदिसंजमिदवुद्धिपलिसले गिहीदे अमचरक्खसे ति । (क)

(ततः प्रविशति जैवनिकावृतशरीरो मुखमात्रदृश्यश्राणक्यः।)

चाणक्यः-भद्र, कथय कथर्यं।

केनोत्तुङ्गॅशिखाकलापकपिलो वद्धः पटान्ते शिखी पाँशैः केन सदागतेरगतिता सद्यः समासादिता ।

िशस मौर्यकुलप्रतिष्ठापकसार्यचाणक्यस । (क) एष आर्यनीतिसंयमितबुद्धिपरिसरो गृहीतोऽमात्यराक्षस इति ।

एप आर्यनीतीति । आर्यचाणक्यस्य नीत्या संयमितः कुण्ठीकृतः बुद्धि-परिसरो यस्य सः ।

केनेति । सदागतेर्वायोरगतिता गतिनिरोधः पाशैः सूक्ष्मरशनाभिः केन समासादितः कृत इत्यर्थः । सोऽपि झटिति कृत इत्याश्चर्ये मित्तिति-

१ णिवेदेश B. N. For जा B. has सेज्जासंचअच्च्जाज, N. simply संच्य्णजा कुलिसह, E. शेह्म (ज्जा) संवन्दलचूल (ज्जा?) नकुलिशाय; G. reads जाकुलिसाइ. २. For पिंड B. N. read पिंदुशिवद्धम्मसंचअस्स (अह N.); G. पिंदुशिवकाइ-पडलधम्मसंचआह; E. पइष्टापकायगाह (?) पडलधम्मसंचआह अज्ञाह चाणकाह. G. also reads चाणकाह: ३ राक्षसेन after this in B. E. N. and E. has आत्मगतम् for स्वग ; this speech and all that follows down to विगुणीकृत &c. (P. 310) are wanting in R. ४ एसोक्खु B. E. N. G. which last further on reads जीइ and G. E. H. read जिञ्जल after it, B. N. reading जिञ्जम; E. reads संज्ञजिद for संज्ञमिद. For पिंड्सले M. P. read पिरसले, G. पुरिसआले, B. E. N. H. पुलिसआले. For गिंडीदे B. E. N. read गिंडिदे; G. E. read लक्सरें for रक्ल. '५ यवनिका. A. M.; यमनिका. E. H. Before चाज B. N. read सहर्ष:, P. reads "इर्यचाणक्यः ६ E. om. one कथ्य. ७ СС ज्ञाल ( क्स्म) क्षित्र क्षाण क

prepera

केनानेकपदानवासितसर्टंः सिंहोऽर्पितः पञ्जरे

alligatos भीमः केन च नैकनक्रमकरो दोभ्या प्रतीणोंऽर्णवः ॥ ६ ॥

चाण्डालः—णीदिणिउणबुद्धिणा अञ्जेण । (क)

चाणक्यः—मा मैवम् । नन्दकुलविद्वेषिणा दैवेनेति ब्रुहि ।

राक्षसः—(स्वगतम्।) अयं दुरात्मा अथ वा महात्मा कौटिल्यः।

आकरः सर्वशास्त्राणां रत्नानामिव सागरः।

गुणैर्न परितुष्यामो यस मत्सरिणो वयम् ॥ ७ ॥

चाणक्यः—( विलोक्यं सहर्षं स्वगतम् । ) अये, अयमसाव-

मात्यराक्षसः । येन महात्मना

गुरुभिः कल्पनाक्रेशैर्दीर्घजागरहेतुभिः।

चिरमायासिता सेना वृषलस्य मतिश्र मे ॥ ८॥

# (क) नीतिनिपुणबुद्धिनार्थेण। अळ्ळ- ८०००

रस्करिणीवन्धनादिना क्रमेण चिरात्कथंचित्कर्तुं शक्य इत्पर्थ:। एवं दुष्क-रराक्षसवशीकारः केन कृत इति रूपकातिशयोत्तया स्वात्मगुणऋाघा। इयमद्भतार्थप्राप्तिरुपगृह्नं नामाङ्गम् ॥ ६ ॥

नन्द्कुछेति। नन्द्कुछं सर्वं दैवेन निपातितमिति निरवछम्वतया निर्व्य-वसायोऽयमेवं वशीभृत इत्यर्थः।

गुरुमिरिति । सेनायां कल्पनाक्षेशाः सदासंनहनादयः । मतौ क-

९ For सट:, B. reads शठ:, M. सठी. २ चलैकनक B. N.; निकरो for मकरो P.; दोच्णा for दोक्यांस् M. ३ ज before this B. E. N. G. For जिडज P. has णिवुण; B. N. add जोञ्च after अज्ञेण. 8 B. N. E. G. begin this speech with भड and B. E. N. om. वि and E. om. इति before ब्रहि. ५ आत्मगतम् E.; after this B. E. N. G. read अये before अयम्; B. E. N. read स before दुरात्मा and अयं स before महात्मा. P. reads चाणक्य: after दुरात्मा ६ यत: before this B.; N. has विद्यानाम् for शास्त्राणाम्. H. puts this speech of Råkshasa after अमात्य इति लजाकरमिदं विशेषणम् (p. 308). ७ A. P. om. विस्तेषय. M. P. om. स्वर्ग for which E. reads आत्मगतमः E. om . CC-OB-IN. M. read Shastri Collection Biguitzed M. Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

( जवितकां कैरेणापनीयोपसृत्य च । ) भी अमात्यराक्षस, विष्णुगुप्तोऽहमभिवादये।

राक्षसः—( स्वगतम् । ) अमात्य इति लजाकरमिदानीं विशेषणम्। (प्रकाशम्।) विष्णुगुप्त, न मां चाण्डालस्पर्शदृषितं स्प्रष्टुमहिसि।

चाणक्यः—भो<sup>3</sup> अमात्यराक्षस, नेमो चाण्डालौ । अयं खलु दृष्ट एव भवता सिद्धार्थको नाम राजपुरुषः । योऽप्यसौ द्वितीयः सोऽपि समिद्धार्थको नाम राजपुरुष एव । शकटदासोऽपि तपस्वी तं तादशं लेखमजाननेव कपटलेखं मया लेखित इति ।

राक्षसः—( स्वगर्तम् ।) दिष्टचा शकटदासं प्रत्यपनीतो विकल्पः।

ल्पनाक्षेत्रा ऊहापोहादयः। यन्मतिपौरुषभयान्मौर्यसैन्येन मया चाह-र्निशं जाप्रता महानायासोऽनुभूत इति भावः। इदं दुःखप्रशमनं स-मयः॥ ८॥

१ करेण om. in B. E. N. G.; जविनकान्तरेण A.; ज...कांच करेण &c. P.. यविनका M; च before मो om. P; मो twice B. E. N. which read also विष्णुगुसोभिवादयते. २ आस्मग E.; before इदानीम् B. N. read इदम्; G. E. read it after इदा ; B. E. N. G. read विशेषणपदम्; G. om. प्रकाशमः; B. N. read मो मो after प्रका For चाण्डाल B. E. N. G. H. read श्वपाकः P. has मा not before चा but after द्वितम्. ३ Om. B. N. For ने...ले G. has नेमो श्वपाको, B. E. N. नायं श्वपाकः. For इष्ट B. N. H. read इष्ट्यूर्व, E. पूर्वदृष्ट omitting the following एव. For सि...म B. N. H. read सिद्धार्थकनामा. H. has after सिद्धार्थकनामा राजपुरुपः, 'येन व्याजसीहद्युत्पाद्यशक्य-दासोऽपि' etc. ४ स...कनामा B. N.; सिमद्धार्थनामा G. For एव after पुरुष E. has च after which B. N. have ताम्यामेव सह सौहाद्युत्पाद्यशक्य एव. B. E. N. om. लेखम्; B. N. read क्षेत्र काम्यामेव सह सौहाद्युत्पाद्यशक्य करितका हित्र काम्याने सह सौहाद्युत्पाद्यशक्य करितका स्थान क्षेत्र काम्याने काम

चाणक्यः—िकं वहुना। एषं संक्षेपतः कथयामि।
भृत्या भद्रभटाद्यः स च तथा लेखः स सिद्धार्थकस्तचालंकरणत्रयं स भवतो मितं भदन्तः किल।
जीर्णोद्यानगतः स चापि पुँरुषः क्षेत्रः स च श्रेष्टिनः
सर्व मे—

(ईंसधींके छजां नाटयति ।)

वृषलस्य वीर भवता संयोगमिच्छोर्नयः ॥ ९ ॥ तर्दंयं वृषलस्त्वां द्रष्टमिच्छति ।

राक्ष्मसः—(स्वगतम्।) का गतिः एष पश्यामि। (ततः प्रविशति राजा विभवतस्त्र परिवारः।)

राजा—(स्वगतम्।) विनैव युद्धादार्येण जितं दुर्जयं परव-लमिति 'लंजित एवासि। मम हि

भृत्या इति । भवतो मित्रं किल अलीकमित्यर्थः । सर्वमिति । 'नपुं-सकमनपुंसकेन' इत्येकशेषः । जातावेकवचनं च । ते भद्रभटाद्यो भृत्याः स लेखः इत्याद्येवंजातीयं सर्वभुपायजातं वृषलस्य भवत्साचिव्यमिच्छो-मेम नयो नीतिप्रकार इति संक्षेपः । त्वत्संप्रहार्थमेतावान्मया नयः कृत इत्यर्थः । अतिश्रूरः साहसी भवान्विक्रमादिना मलयकेतुविष्ठप्रहीतुं न शक्य इति ध्वनयितुं वीरेति संबोधनम् । इदं वीजवतां मुखाद्यर्थानां विप्रकीणीनां ऐक्यार्थीपनयनं कार्यार्थीपसंहृतिः संहारो नामाङ्गं नव-मम् ॥ ९॥

<sup>9</sup> B. N. om. एप; M. E. G. read संक्षेप: for संक्षे. यामि. २ For मृत्या B. N. read येते. ३ सचातेपु . B. N. ४ सवासी मम B. E. N. H.; इति om. E. which adds न after के; M. को; A. P. read नाटयन for नाटयति. ५ Before this B. G. N. read सवासी, G. सर्व मे; for संयोग P. has साचित्र्य and E reads संयोगमिन्छोमिति: ६ तदेष. B. N. which read आगच्छति for इच्छति. B. E. N. G. add प्रयोगम् after it. ७ आस्मग . E; B. N. after गति: read प्रकाशम् । य एप &c.; M. agrees omitting य. ८ B. N. read सेवकेरनुगम्यमानो before राजा and om. what follows; A. P. read च after, not before, परिवार. ९ आस्म . E; om. in M; पराजितम् for जितम् B. E. N. G. For परवार्य E. has रिप्रवारम . B. N. अरिक्ष्यम. १० यसम् before this in B. E. N. which also read इव for एव; M. om. मम हि; B. E. N. om. हि.

फलयोगमवाप्य सायकानां विधियोगेन विपक्षतां गतानाम् । नै शुचेव भवत्यधोम्रखानां निजत्णीशयनव्रतं प्रतुष्टये ॥ १०॥ अथवा ।

विगुणीकृतकार्मकोऽपि जेतुं स्वि जेतन्यमसौ समर्थ एव खपतोऽपि ममेव यस तन्त्रे गुरवो जाग्रति कार्यजागरूकाः ।। ११।। (चाणक्यमुपसृत्य ।) ऑर्थ, चन्द्रगुप्तः प्रणमति ।

चाणक्यः संपैनास्ते सर्वाशिषः। तद्भिवादयस्य तत्रभ-वन्तममात्यग्रुख्यम्।

फल्योगमिति । विधियोगेन सुदैवप्रसादेन फल्योगं कार्यसिद्धिप्राप्ति-मन्यत्र शल्ययोगं प्राप्यापि विपक्षतां विरोधितां गतानामिति विरोधाभासः। वीनां कङ्कानां पक्षा येषामिति बहुत्रीहिः। तेषां भावस्तत्तां गतानां विशि-ष्टकङ्कपत्रवतामिति वा । इति विरोधपरिहारः । शुचेव विपक्षताप्राप्तिजा-तया शुचेवेति हेत्त्प्रेक्षा अधोसुखानां सायकानां निजतूणीशयनमेव व्रतं सर्वदा तत्रैवावस्थाननियमरूपं प्रतुष्ट्ये संतोषाय न भवति । 'अनियोगेन विलक्षतां गतानाम्' इति पाठे नियोगो युद्धादौ विनियोगस्तदभावः तेन लिजानामित्यर्थो वर्णनीयः ॥ १०॥

इत्येवं प्रकारेण लिज्जत्वा पुनरिष समाधत्ते—विगुणीकृतेति । विगुणी-कृतं ज्यारिहतं प्रयोजनाभाववच कृतं कार्भुकं यस्य । इयं वाञ्लितार्थप्रा-प्रिरानन्दः ॥ ११ ॥

मवन्तम्, For अ... ख्यम् B. N. read अमाराश्चसं पैतृकस्तवायममास्यमुख्यः, CCO. Frof. Satya Vrat Shasili Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha प्र. अमार्खराक्षसमयं च ते पैतृकोमात्यमुख्यः, E. अमात्यराक्षसमयं पैतृकोमात्सः।

१ अनियोगेन for विधियोगेन. B. E. N. H. which read विस्थताम् for विपक्षताम् २ स्वशुं. B. N. H. For the last word B. reads शयनवतप्रतिष्ठाः, N. E. H. श...तस्य निष्ठा, G. तूणीरशयनवतप्रतिष्ठाः, A. P. read शयनं निज-प्रतृष्ट्ये. ३ ममैव G. E. ४ अये. G.; च...सोभिवादयते. E. ५ वृपस्र before this B. E. N. G.; मम after ते E., after सर्वा G. For तत्रभ G. E. have अत्र-

राक्षसः—( रैवगतम् ।) योजितोऽनेन संवन्धः । चाणक्यः—( राजीनमुपसृत्य ।) अयममात्यराक्षसः प्राप्तः प्रणमैनम् ।

राजा—(राक्षसमुपस्तैय।) आर्य, चन्द्रगुप्तः प्रणमति।
राक्षसः—(विलोक्य स्वगतम्।) अये, चन्द्रगुप्तः। य एप
वाल एव हि लोकेऽस्मिन्संभावितमहोद्यः।
ऋमेणारूढवान्नाज्यं यूथैधर्युमिन द्विपः॥ १२॥

( प्रकाशम् । ) राजन् , विजयस्व ।

राजा-आर्य

जगतः किं न विजितं मुयेति प्रविचिन्त्यताम् ।

गुरौ पाङ्कुण्यचिन्तायामार्ये चार्ये च जाप्रति ॥ १३ ॥

राक्ष्मसः—( क्ष्वगतम् ।) स्पृश्चाति मां भृत्यभावेन कौटिल्यशिष्यः । अथवा विनय एवेषं चन्द्रगुप्तस्य मृत्सरस्तु मे विपरीतं
कल्पयति । सर्वथा स्थाने यशस्त्री चाणक्यः । कुंतः ।

वाल एवेति । वाल्यमारभ्येव राजलक्षणलक्षिततया महोन्नतो भवि-च्यतीति संभावित इत्यर्थः ॥ १२ ॥

जगत इति । जगत इति शेषे पष्टी । जगति किं न विजितमि-त्यर्थः ॥ १३ ॥

कौटिल्यशिष्य इति । स्वाभाविक एवैष विनय इत्यर्थः ।

१ आतम G.; this speech is om. in R. E.; and in M. this speech and the two preceding ones are omitted. र This speech is wanting in B. E. N. G. H.; before अयम् R. has बरस. ३ E. om. राजा up to this. For च...ति B. E. N. read चन्द्रगुसोहम (E. om. अहम्) भिवादये (°यते E.). ४ अयम् before this B. E. N. G. प् होकेन for होकेसिन B. E. N. H.; N. H. read महोब्रातिः for महोद्यः ६ °यं इव A. P. ७ चामे A. P.; कार्ये E. H.; त्विय B. N. ८ आत्मा E.; कोटिल्यिशित्यो before मृत्य B. N. ९ G. om. एवः E. om. एवं and में further on; कह्यति for कह्पयति. B. N. M. C. O. Prof Salva Viat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha विकल्पयति E. १० Om. M. R. G.

द्रव्यं जिगीषुमधिगम्य जडात्मनोऽपि म्लाकरिक नेत्र्यशस्त्रिनि पदे नियतं प्रतिष्ठा । अद्रव्यमेत्य भ्रुवि शुद्धनयोऽपि मन्त्री

शीणीश्रयः पतित कूलजबृक्षवृत्त्या ॥ १४ ॥

चाणक्यः-अमात्य राक्षस, ईंष्यते चन्दनदासस्य जीवितम्।

राक्षसः—भो विष्णुगुप्त, कुँतः संदेहः।

चाणक्यः—अमात्य राक्षस, अगृहीतशस्त्रेण भवतां गृह्यते वृषल इत्यतः संदेहः । तद्यदि सत्यमेव चन्दनदासस्य जीवितसिष्यते ततो यह्यतामिदं शस्त्रम् ।

राक्षसः-भो विष्णुगुप्त, मा मैवर्म् । अयोग्या वयमस्य विशे-

षतस्त्वया गृहीतस्य ग्रहणे।

द्रव्यमिति । द्रव्यं भव्य इति निपासते । द्रव्यं श्रेयःप्राप्तियोग्यं जि-गीष्ट्रं जयोद्योगिनमधिगम्य जडात्मनो मन्द्वुद्धेरिप नेतुरमात्यस्य यश-स्विपदे स्थाने प्रतिष्ठा नियतमवद्यं भवति किमुतोदार्बुद्धेरमात्यस्य । अयोग्यप्रभोराश्रयेण विद्यद्धनयोऽपि मन्त्री अहमिव शीणीश्रयः सम्पतित नदीकूछगतवृक्ष इवेटार्थः ॥ १४ ॥

एवं मनसि विचारयन्तं राक्षसं चन्द्रगुप्तसाचिच्याभ्युपगमाय प्रवण-यति—अमारोत्यादि । साचिव्यमनभ्युपगम्य ताटस्थ्येन वृषलानुप्रहः अप्रयोजक इति भावः।

९ नियता B. N. २ For मु... इ B. N. H. read तु विविक्त, E. सुवि चित्र, M. त विश्वद्ध. ३ जीणीं R.; for बृत्या A. has रीत्या, G. तत्या?, E. त्योपा? ४ B. N. read अपि before this. ५ क: for कत: B. N.; अन्न क: E; this and next speech are wanting in G. इ ता नातु. B. E. N. G. H. . After this A. P. read राश्चसश्चिन्तयति ॥ चाण । तपोवनं यामि (ततो विनयामि P.) विहाय मौर्य । त्वां चाधिकारे हाधिकृत्य मुख्यम् ॥ त्विय स्थिते वाक्यनि (वाक्पति P.) बद्दुद्धी अनक्त गामिन्द्र इवैप (व P.) चन्द्रः ॥ पुनस्तदेव पठति. The Alvar Ms. reads राजनिवद्ध &c. in the third line. ८ मा मैवस twice A. M. P For अस्य &c. B. N. read एत्स्य गृहणे वि अस्य शुक्कासः R. reads अयोग्य-CC-O Prof. atva Vrat Shastri Collection, Doubled By Sidonana eGangotri Gyaan Kosha मयस्य (?) &c. as in text except परिगृहीतस्य for गृहीतस्य.

#### संप्तमोऽङ्गः।

चाणक्यः —राक्षसँ, योग्योऽहं त्वं योग्य इति किमनेन। पत्रय।

अश्वैः सार्द्वमजस्रद्वत्तकविकैः श्वामैरशून्यासनैः स्नानाहारविहारपानशयनखेच्छासुखैर्विजितान् । माहात्स्यात्तर्वे पौरुषस्य मतिमन्द्दप्तारिदर्पच्छिदः पश्यैतान्परिकल्पनीच्यतिकरप्रोच्छनवंशान्यजान् ॥ १५ ॥ अथवा किं बहुना । न खेळ भवतः शस्त्रप्रहणमन्तरेण चन्दन-दासस्य जीवितमस्ति ।

राक्ष्मसः—(स्वगतम्।)

अश्वैरिति । स्नानाहारादिवर्जनादेव क्षामै: क्रुशैरजस्नदत्तकविकैरशून्या-सनै: अनपनीतखळीनपत्याणै: सदा संनद्वैरित्यर्थः । परिकल्पनाव्यति-करेण सदा संनाहप्रसङ्गेन पत्याणापनयामावात्प्रोच्छूनाः शोफरुजा व्याप्ता वंशाः पृष्ठास्थिभागा येषां तान्पश्येति । आदरेण पुनः पश्येति प्रयोगः । मतिमतः द्यप्तारिद्पंच्छिदः पौरुषशाळिनश्च तव माहात्म्यादिति साचिव्याय त्वमेव योग्य इति प्रवणीकर्तुं प्रशंसा ॥ १५ ॥

किं वहुनेति अस्मत्परिक्षेशकथनेन किं प्रयोजनम् । साचिव्यपदं भव-तावश्यमङ्गीकर्तव्यमित्याह—न खल्विति ।

१ अमात्य before राक्षस B. E. N.; for राक्षस P; for what follows B. N. read योग्योहसयोग्यो भवानिति कथमेतत्; E. reads न योग्योहं त्वं योग्य इति किमनेन। पद्म नाम. २ विका B. N. E. G.; किलकै: R.; "न्यासनान् B. N. ३ नानाहार G.; विनोद for विहार N.; शयनै: A. P.; 'बैर्निजितान्. M. R. ३ 'स्यादितपौरुपस्य भवतो ह' B.; 'स्यां तव &c. as in next G. ५ करूपन् A. P. ६ किमिनेन अप्रकृति कि अप्रकृति कि किमिनेन अप्रकृति कि प्रकृति कि किमिनेन अप्रकृति कि किमिनेन अप्रकृति किमिनेन अप्रकृति किमिनेन किमिनेन अप्रकृति किमिनेन किमिनेन किमिनेन अप्रकृति किमिनेन किमिने किमिनेन किमिनेन

नन्दस्रेहगुंणाः स्पृशन्ति हृद्यं भृत्योसि तद्विद्विषां ये सिक्ताः स्वयमेव दृद्धिमगमंश्वित्रास्त एव द्वमाः। शक्तं मित्रशरीररक्षणकृते व्यापारणीयं मया

(प्रकाशम् ।) विष्णुगुप्ते, नमः सर्वकार्यप्रतिपत्तिहेतवे सुहत्स्नेहाय। का गतिः । एष प्रहोऽसि ।

चाणक्यः—( सहर्षम् ।) दृषलं वृषलं, अमात्यराक्षसेनेदानी-मनुगृहीतोऽसिं । दिष्टचा वर्द्धते भवान् ।

राजा-आर्यप्रसाद एष चन्द्रगुप्तेनानुभूयते।

नन्देति। ये नन्दाः स्वयमेव मया सिक्ताः गर्भपतनात्प्रभृति तैल्द्रोणी-निधानादिना महता परिक्वेशेन परिपालिताः सन्तः वृद्धिमगमंस्ते संप्रति नष्टाः तद्गुणाकुष्टहृद्यस्थापि मम तेषां विद्विषो मौर्यस्य भृत्यत्वं मित्र-शरीररक्षणार्थमवश्यमभ्युपेयत्वेन प्रसक्तमित्यहो कार्याणां गतिवशाद्विधि-विलिसितमप्यन्यथामवतीति स्विद्यते। कार्याणां गतयः विधेरप्याज्ञाकरत्वं चिरान्न यन्ति। अतिप्रवलोऽपि विधिः कार्यगतिवैचिच्यात्कार्यगतिकिंकर इव मवतीत्यर्थः॥ १६॥

एष प्रह्लोऽस्मीति । इदं प्राप्तकार्यानुमोदनमाभाषणमङ्गम् ॥ आर्यप्रसाद एष इति । इदं लब्धस्थिरीकरणं कृतिर्नामाङ्गम् ॥

१ For गुणा: B. N. G. read कण:; for हृद्यं, हृद्यं; for "द्विपा, "द्विपास्. र For वृ...जा B. N. read पाणिपयसा छेद्या. H. does not read this verse here but before the concluding verse, with some alterations. ३ B. N. read "रीरकेषु सहपा; and सदा for मया; G. reads "रीरकेषु पहपस् १ चिरम् G; for यन्त्या...त् B. N. read यान्त्याङोचनागोचरम् ५ मो before this B. E. N. G. and उपानय खड्डम् after it B. N; from स्वग प्रकाशम् om. in E. ६ सज्जो B. N.; प्रसहवीम (?) E. ७ शस्त्रमपंथित्वा after सहपंम् B. N.; one वृष्ट om. R. ८ B. N. om. "सि. and read गृहीतशस्त्रोण before अनुगृहीतो; E. reads गृहीताधिकारेण and om. सि; G. agrees with our class and reads गृहीताधिकारेण and om. सि; G. agrees with our

पुरुषं: जेंदु अजो । एसो क्खु महमटमाउराअणप्पमुहेहिं संजमिदकलचलणो मलअकेद् पडिहारभूमिं उवदिदो । ऐदं सुणिअ अजो प्पमाणम् । (क)

चाणक्यः भद्रै, निवेद्यताममात्यराश्वसाय । सोऽयमिदानीं जानीते ।

राक्ष्तसः—(स्वगतम्।) दासीकृत्य मामिदानीं विज्ञापनायां मुखरीकरोति कौटिल्यः। का गतिः।(प्रकाशम्।) राजन् चन्द्रगुप्तः, विदितमेव ते यथा वयं मलयकेतौ कंचित्कालमुषितास्तत्परिरक्ष्य-न्तामस्य प्राणाः।

( राजा चाणक्यमुखमवलोकयति )

चाणक्यः -- प्रतिमानयितव्योऽमात्यराक्षसस्य प्रथमः प्रणयः।

(क) जयत्वार्यः। एव खळु मद्रमटमागुरायणप्रमुखैः संयमितकरचरणो मलयकेतुः प्रतिहारभूमिमुपस्थितः। इदं श्रुत्वा आर्यः प्रमाणम्।

भद्र, निवेचतामिति । इदमिष्टकार्यदर्शनं पूर्वभावो नामाङ्गम् ॥ प्रतिमानयितव्य इति । यद्यपि शत्रुशेषं न शेषयेदिति शास्त्रान्मलयकेतुनी

१ पु...प्रविश्य.G.; for जेंदु B. N. read जअदु; G. E. जयदु जयदु. For अजो A. P. read अमचो after which B. E. N. read अज; P. om क्खु; B. E. N. G. read अहमड़; A. reads भागुराअण; R. E. भागुरायण. For संजमिद E. has 'मिय; B. N. 'मिअ; E. om. कलचलणो; P. reads कलचरणो. For मलअ. B. E. N. read मलय'; P. मलए(?); G. reads परिहारभूमीए परथ-विदो; for उवडिदो B. N. have अवस्थापिदो; E. उवडिविदा; उवस्थाविदो H. २ ता एव B. N.; एइ E.; after धुणिअ B. N. read एत्थ. ३ आ अतम् before this B. N.; राक्षसस्य E; the MS. G. stops at राक्षसाय; B. E. N. om. सः; B. N. read राजकार्य करिव्यति; E. जानाति for जानीते. ४ आत्मग'. E.; कथम् after it B. E. N.; for दासी' E. H. have वृशी' &o.; B. N. om. माम्; for विज्ञा' E. has वि...य; B. N. add माम् after वि...य. ५ B. N. om. ते and B. E. N. read किचित्कालान्तरम्; for 'रह्यन्ता' E. has रक्षणीय: ६ B. C. N. read वृश्वल before and अर्थम् अर्थन Chia Siddhanta eGangoti Gyaan Kosha

(पुरुषं प्रति<sup>3</sup>।) भद्र असाद्वचनादुच्यन्तां भद्रभटप्रमुखा यथा—'अ-मात्यराक्षसेन विज्ञापितो देवश्रन्द्रगुप्तः प्रयच्छति मलयकेतवे पित्र्य-मेव विषयम् । अतो गच्छन्तु भवन्तः सहानेन । प्रतिष्ठिते चासि-न्युनरागन्तव्यम्' इति ।

पुरुषः जं अंजी आणवेदि ति । (परिक्रामति । ) (क)

चाणक्यः—भर्दै, तिष्ठ तिष्ठ । अपरं च वक्तव्यो दुर्गपालः— 'अमात्यराक्षसलामेन सुप्रीतश्रनद्रगुप्तः सँमाज्ञापयति य एष श्रेष्ठी चन्दनदासः स पृथिव्यां सर्वनगरश्रेष्ठिपदमारोप्यतामिति ।

(क) यदार्थ आज्ञापयतीति।

मोक्षणीय इति, तथापि राक्षसस्य साचिव्यम्रहणप्रथमप्रार्थनावद्यं मान-यितव्येत्यर्थः ।

भद्रभटप्रमुखा इति। भद्रभटाद्यः राक्षसस्य साचिव्यनिर्वाहाध्यवसाये संदिहानास्तद्वचनं चन्द्रगुप्तवचनं च न प्रमाणीकरिष्यन्तीत्यसमद्वचनादि-त्युक्तम्। किंच। अमात्यराक्षसेन विज्ञापित इति वचनं स्वयं तथाप- कृतेनापि राक्षसेन स्वस्मिन्नेवमुपकृतमिति राक्षससौजन्यं मळयकेतुना ज्ञातव्यमिति।

१ For प्रति B. E. N. have अवलोक्स. For असाह B. N. read सह E. has ह simply. For प्रमुखा B. N. E. read प्रसृत्य: omitting यथा; B. E. N. also read राक्षसविज्ञा for राक्षसेन विज्ञा. For पित्र्य P. seems to read पि समेव. B. N. om. final इति. २ देवो M. R.; the whole speech om. E.; परिक्रा om. in B. N.; वेदीति परि. P. ३ B. N. read तिष्ठ तावत्। मझ मझ एवमपरमुख्यतां विजयपालो दुर्गपाल्यः; E. has अपरमुख्यतां विजयो दुर्गपालः; P. reads अपरं वक्तव्यं दुर्गपालः; R. om. one तिष्ठ and reads दुर्गपाल्यः; R. om. राक्षस; B. E. N. read अमाल्याक्षसस्य गृहीतशस्य प्रीत्या देवश्च &c. ३ A. M. P. read सोयमाज्ञा; R. आज्ञा; E. om. all from अमाल्य down to this; B. E. N. R. om. यः and सः further on; E. om. श्रेष्टी; B. E. N. read तावतः CC after पृष्टि प्राप्ति स्वीति स्विष्ट नगरेषु. E. सर्वनगरेषु.

अपि च विना वाहनहस्तिभ्यः क्रियतां सर्वमोक्षः' इति । अथवा-सात्यराक्षसे नेतरि किमसाकं प्रयोजनिमदानीम् ।

विनौ वाहनहित्तभ्यो मुच्यतां सर्ववन्धनम् ।
पूर्णपतिज्ञेन मया केवलं वध्यते शिखा ॥ १७॥
पुरुष: — जं अजो आणवेदि त्ति । (निष्कान्तः ।) (क)

चाणक्यः—भो राजन् चन्द्रगुप्त, भो अमात्य राक्षस, उच्यतां किं वां भूयः प्रियम्रपकरोमि।

(क) यदार्थ आज्ञापयतीति।

विना वाहनहस्तिभ्य इति । ततः प्रविश्वति मुक्तां शिखां परिमृशन्निति मुखसंधानुपक्षिप्तस्य वीजस्यैव मया निर्वहणं कृतिमित्याह—'तीर्णप्रतिज्ञेन मया केवलं वध्यते शिखा' इति ।

भो राजन्निति। इदानीं चन्द्रगुप्तस्य राज्यलक्ष्मीस्थिरीकरणाध्यवसा-याद्वृषलशब्दमपहाय राजन्निति संबोधनम्। किंच मलयकेतुनिप्रहराक्षस-संप्रहरूपं चन्द्रगुप्तस्य प्रियं कृतं मलयकेतुजीवनदानस्वराज्यप्रतिष्ठापनरू-पचन्दनदासवन्धमोचनसकलनगरश्रेष्ठिपदलाभरूपं च राक्षसस्य महत्प्रि-यमनुष्ठितम् । अतोऽप्यधिकं युवयोः किं करोमीत्याह—किं वां भूय इति।

<sup>9</sup> B. E. om. अपि च and have instead पुरु । जं अमचो (अजो E.) आणवेदित्ति निष्कान्तः चाण . चन्द्रगुप्त कि ते भूयः प्रियं करोमि ॥ राजा । किमत
&c. as on next page चाण विजये उच्यतां दुर्गपालो विजयपालक्ष अमार्यराक्षसपरिप्रहेण प्रीतो देवचन्द्रगुप्तः समाज्ञापयति विना &c. N. has अन्यच्च for
अपि चः for चा... स्यः B. N. read हस्त्यश्चम्, P. चा... स्याम्, E. चा... हस्तिस्यः
B. E. N. add वन्ध before मोक्ष and E. om. इति. For असाकम् B. N.
read हस्त्यश्चेन, E. हस्तिभिः; E. om. इत्तिम्याम्, E. युग्येस्योः; E. also reads
पूर्व for सर्व before वन्धनमः, A. P. read हित्तस्याम्, E. युग्येस्योः; E. also reads
पूर्व for सर्व before वन्धनमः, A. P. read त्रीणंप्रतिज्ञेन ३ B. N. H. read इति
शिखां बन्नाति before this, and for पुरु B. reads प्रतिः; N. om. this speech
and E. also; P. reads वेदीति निः; B. reads निष्कान्ता ४ B. E. om. मो
...मो and read तदुच्य for उच्य and ते (भूय) for वामः, P. reads भूयः

Gefore किम्

राजां—िकमतः परमि ि पियमिति ।

राक्षसेन समं मैत्री राज्ये चारोपिता वयम् ।

नन्दाश्रोन्मूलिताः सर्वे किं कर्तव्यमतः ित्रयम् ॥ १८ ॥

राक्षसेः—तथापीदमस्तु भरतवाक्यम् ।

वाराहीमात्मयोनेस्तनुमवनविधावाँ स्थितस्थानुरूपां

यस्य प्राप्दन्तकोटि प्रलयपरिगता शिश्रिये भूतधात्री ।

राक्षसेनेति। इदं ग्रुभशंसनं प्रशस्तिनीम निर्वहणसंधेरुत्तममङ्गम् ॥१८॥ वाराहीमिती। भूतधात्री पृथ्वी प्रख्यपरिगता प्रख्येनोपपुता सती प्राक्तल्पादौ अवनविधौ जगद्रक्षणविधाने अनुरूपां समर्थी वाराहीं तनुमाश्रितस्यात्मयोने: स्वयंभुवः आदिवराहमूर्तेभेगवतः श्रीविष्णोर्दन्त-कोटिं दंष्ट्राप्रं शिश्रिये आश्रिताभूत् । तस्यैव संप्रति राजमूर्तेः राजा चन्द्रगुप्त एव मूर्तिः शरीरं यस्य। 'ना विष्णुः पृथिवीपितः' इति स्मरणात् । तथाभूतस्य भगवतो मुजयुगमधुना म्छेच्छैरुद्विस्यमाना भूतधात्री संश्रि-तास्ते । श्रीमद्वन्धुभृतः श्रीमन्तः बन्धवो भृत्याश्च यस्य स तथाभूतः अनेन वन्धुभृत्येभ्यः संपत्प्रद्रव्यमस्योक्तम् । पार्थिवश्चन्द्रगुप्तः पार्थिवचन्द्रगुप्तस्यः संपत्प्रद्रव्यमस्योक्तम् । पार्थिवश्चनद्रगुप्तः पार्थिवचन्द्रगुप्तस्यः संपत्प्रद्रव्यमस्योक्तम् । पार्थिवश्चनद्रगुप्तः पार्थिवचन्द्रगुप्तस्यः संपत्प्रद्रव्यमस्योक्तम् । पार्थिवश्चनद्रगुप्तः पार्थिवचन्द्रगुप्तस्यः संपत्प्रद्रव्यमस्योक्तम् । पार्थिवश्चनद्रगुप्तः पार्थिवचन्द्रगुप्तस्यः संपत्प्रद्रव्यमस्योक्तम् । पर्थिवश्चनद्रगुप्तः पार्थिवचन्द्रगुप्तस्यः संपत्प्रद्रव्यमस्योक्तम् । पर्थिवस्रनद्रगुप्तः पर्थिवष्योन्तः

१ This speech is not here in B. E. N., but on last page; see note I there. In P. we have आति for अपि and B. E. N. read प्रम् for प्रियम, R. reads किमित: २ For this B. N. E. read राजा। किमत: (E. has अत: only) परमपि प्रियमस्ति। यदि न (यद्य E.) परितोषस्तदिदमस्तु भरतवाक्यम् (तदा इदं भवतु E.). ३ तनुमतनुबलामास्थि B. E. N. H. % E. reads प्रोध and H. पोत्र for दन्त and M. R. read कोटीम. H. puts the last verse CC-fh the invaluation Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

सप्तमोऽङ्गः। म्लेच्छैरुद्विवयमाना अजयगमधुना संश्रिता राजमूर्तेः स श्रीमद्धन्युसृत्यश्चिरमवतु महीं पार्थिवश्चन्द्रगुप्तः ॥ १९ ॥ ( इति<sup>3</sup> निष्कान्ताः सर्वे । ) इति सप्तमोऽङ्गः।

इति विशाखदत्तविरचितं सुद्राराक्ष्सं नाटकं समाप्तम् ।

अन्द्रगुप्तस्य चामेद्कथनाद्नुभयामेद्रूपकमलंकारः । 'अयं हि धूर्जटिः साक्षाचेन दुग्धाः पुरः क्षणात्' इतिवत् ॥ १९ ॥

मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुष-काणि भवन्ति आयुष्मत्पुरुषकाणि चेत्यादिश्रीमहाभाष्यकारपतश्चि भगवत्पादानुशासनात्कविरत्र नाटक आदौ 'धन्या केयं शिता ते शिरसि-' इत्यादिनान्दीयपद्यद्वयेन भगवतः सदाशिवस्य गुणसंकीर्तनरूपं मङ्गलं कृतवान् । मध्ये च शरद्वर्णनप्रस्तावे 'आकाशं काशपुष्पच्छवि-' इति पद्येन भगवतः शिवस्य 'प्रत्यप्रोन्मेषजिह्याम्-' इति पद्येन भगवतो नारायणस्य च गुणसंकीर्तनरूपं मङ्गलं विहितवान् । नाटकसमाप्ती च 'वाराहीमात्मयोनेः-'इति पद्येनादिवराहरूपधारिणो भगवतो महापुरुषस्य जगदुद्धरणगुणसंकीर्तनरूपं मङ्गळं विरचितवान्। अनेन मङ्गळाचरणेनोपा-स्योपासकभेदावस्थायामप्युपास्ययोईरिह्रयोरभेदेनैवोपासनमखिलश्रेयः-प्राप्तिसाधनत्वेन श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणप्रसिद्धमित्युक्तं भवति । तथा च श्रीमदाचार्यभगवत्पादैः श्रीविष्णुसहस्रनामभाष्ये हरिहरयोरभेदोपासन-पराणि महाभारतादिवचनान्युदाहृतानि ।

'नामानि तव गोविन्द यानि छोके महान्ति च। तान्येव सम नामानि नात्र कार्या विचारणा ॥ १ ॥

१ रुद्वेज्यमाना B. E. N. H. which read पीवरम् for संश्रिता (E. reads पीव-रा). २ श्रीमान्बन्धुः °E.; बन्धुवर्गः N; for °वश्चन्द्रगुप्तः E. reads ° बोवन्तिवर्मा, N. ° बोरन्तिवर्सा. ३ om. A. ८ om. M. R. E; the whole इ... इ om. A. ५ A. P. read इति श्रीमन्महाराजपदभाजः पृथोः सूनुना महाकविना श्री (om. P.) विशाखदत्तविरचिते मुद्राराक्षसनाम्नि (A. om. नाम्नि) नाटके निर्वहणं नाम (P.om. नि...म) सममोङ्कः (ङ्रोयम् P.); A. Adds शुभं भूयात्सततम्; M. reads .-O. Froi. Satya vrat Shastri Collection, Digitized By Sid श्रीविध इक्सिए हिंदु स्व नर्सा ११० ha सुद्राराक्षर्स नाम नाटक समासम्॥ श्रीशारद्यि नर्सः ॥ श्रीविध इक्सिए हिंदु स्व नर्सः ११० ha

त्वदुपासा जगन्नाथ सैवास्तु मम गोपते ।
आवयोरन्तरं नास्ति शब्दैरथैंर्जगत्पते ॥ २ ॥
यस्त्वां द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्त्वामनु स मामनु ।'
इत्यादीनि वचनानि द्रष्टव्यानि । गङ्गास्तुतौ च भगवत्पादैरनयोरभेदभक्तिप्रार्थना कृता—'भूयाद्गक्तिरविच्युता हरिहराद्वैतात्मिका शाश्वती'
इति ॥

इति श्रीत्र्यम्बकयज्वप्रमुवर्याश्रितदुण्ढिराजव्यासयज्वविरचिते मुद्रा-राक्षसनाटकव्याख्याने सप्तमोऽङ्कः समाप्तिमगमत् ॥

> वुधो ढुण्ढिनीम्ना जगित विदितो छक्ष्मणसुधी-मणेः श्रीमद्यासान्वयज्ञछिचन्द्रस्य तनयः। स्फुटं साङ्गं व्याख्यन्नयगुणविद्रुयम्बकविभी-नियोगात्त्रौढार्थे वुधगणसुदे नाटकमिद्म्॥ १॥

अत्र नाटके चतुर्थें ऽङ्के कविरद्भुततरचाणक्यनीतिविषयकस्वसंविधान-क्षेत्रमनुभाव्य प्रमोद्भरमनुभवन्तः सरसा सहृद्या जगति दुर्लभा इति मन्वानः स्वयमेव स्वस्य नाटकीयसंविधानक्षेत्रं राक्षसवचनव्याजेन प्रस्तौति सा—'कार्योपक्षेपमादौ तनुमि रचयंस्तस्य विस्तारमिच्छन्' इत्यादिना। एवं नाटकीयं चतुःषष्टचङ्गलक्षणानुसरणकविहृद्याभिमतार्था-विष्करणप्रयासोऽपि व्याख्यातुरनुमोद्यितव्यः सहृद्यैरिति प्रार्थयामः।

कर्तेदं नाटकस्याद्भुतरसविल्यस्संविधानप्रवीणः क्षेत्रं चाणक्यनीतौ वहुविधमतनोल्लक्षणाढ्यैर्वचोभिः। तत्तल्लक्ष्ये तदङ्गानुसरणविषयावासमस्मद्धिधानां राजश्रीत्र्यम्बकार्यानुमतिसुविहितं वीक्ष्य तुष्यन्तु सन्तः॥ श्रीमद्विशाखकविवर्यकृतिर्मयैषा श्रीत्र्यम्बकानुमतितो विवृता यथावत्। श्रीस्वामिश्रौळवसतिर्भगवान्विशाखो देवोऽनया सुद्सुपैतु सनत्कुमारः॥ वाणाद्रयृतुमहीसंख्यामितेऽब्दे जयनामके।

.CC-O. Prof. Saty**बुण्डिसा**ब**ड्यान्नुस्**टा**जी योज्युद्धारीश्वरिसमायकर्**म् वाpotri Gyaan Kosha

[ १६३५ शालिवाह्नशाकेऽब्दे जयसंवत्सरफाल्गुनमासि विरचितमिदं मुद्राराक्षसनाटकव्याख्यानं जीयादित्यर्थः !। ]

श्रीकृष्णाद्रिसुतेशपाद्जलजे संघाय चित्ताम्बुजं वाणीसौरभशालिभेदतमसः संघूननैकाप्रधीः। सुद्राराश्वसनाटकं लिखितवान्कौटिल्यनीतेः कलां गन्तुं यत्र विद्दारिणः प्रवनतो नीत्यम्बुधौ सज्जनाः॥ १॥

#### Act I.

P. 47. As remarked by the commentator, the equivocations of the first stanza (with which may be compared those at Sarasvatikanthabharana, P. 130), are intended to indicate the crooked policy on which the plot of the play is based; while the second stanza is said, by the same authority, to foreshadow the difficulties of that policy, occasioned by Chanakya's desire to avoid the total destruction of Rakshasa. नाम, in the second line of the first stanza, does not mean proper name as it does in the first. means simply a "word which signifies" a particular thing, as when the Nirukta, P. 6, (see also P. 18, &c.) says ती: &c., are पृथ्वीनास-धेयानि. For कस्य हेतो: see Siddh. Kaum. I., 295, and for नारी प्रच्छासि नेन्द्रम्. Ibid I., 254. विजया is a female attendant of Pârvatî. In the drama called Pârvatîparinaya (cf. also Kumâra. VIII. 49), she is represented as one of P.'s attendants in her father's house before marriage. For the quotations in the commentary of. Sahitya-Darpana, P. 261, or Kuvalayananda, P. 180. रक्षतः = avoiding. Cf. Kathâsaritsâgara, P. 203, Kâdambarî P. 148. [Not exactly parallel.] As to an see Das'arûpa, P. 5, and cf. Mâlatîmâdhava, P. 181. The metre of the two stanzas is Sragdhard.

P. 54-57. As to Alexand see the remarks in Jagaddhara's commentary on the Mâlatîmâdhava, pp. 5-6. Acquir is a very common expression, cf. inter alia, Kâdambarî, p. 80, Venîsamhâra, p. 13, Anargha Râghava, pp. 42, 115, Mâlatîmâdhava, p. 165. The meaning of the expression is, "indeed," "to be sure." For the meaning of the expression is, "indeed," "to be sure." For the meaning of the expression is, "indeed," "to be sure." For the meaning of the expression is, "indeed," "to be sure." For the meaning of the expression is, "indeed," "to be sure." For the metre of stanza 3 is Anushtub. The plural form agr: (p. 55) is a very common one, cf. Vîracharita, p. 2, Anargha Râghava, pp. 7, 12, S'âkuntala, p. 264, and Ganaratnamahodadhi, p. 113. The space, referred to in stanza 4, (p. 56), is the indistinct sing-song sound which accompanies such mechanical work as that here spoken of Grinding with the millstones, for instance, has the same accompaniment. The metre of the stanza is Aupachichhandasa.

S24 NOTES.

On stanza 5 (p. 57), the commentary has drawn out the equivoque, उपायनिख्य, as applied to the नटी, seems to mean "clever at expedients in household management." For the quotations in the commentary on pp. 52-56, See Das'arûpa, pp. 9, 112, 113, 181 and for that at p. 57, See Kuvalayânanda, p. 88. The metre of the stanza is Ârayâ.

P. 58-61. तिष्ठतु तावत्—or आस्तां तावत्—is an idiomatic expression, equivalent to the English never mind. As to the invitation to Brahmanas on account of the eclipse, cf. Dharmasindhu, pp. 51-53 (Bomb. ed. with Marâțhi translation). বন্ত: বন্ত বন্ত (p. 59), see these in Taranath's Vachaspatya, p. 74. There are 24 Angas and 40 Upangas mentioned in the quotation from Garga there given, all of which are here spoken of as Angas. The double entendre on stanza 6 is explained by the commentator. As to केतु standing for मल्यकेत comp. S'ârîraka Bhâshya, p. 929. For the quotations in the commentary, see Kuvalayananda, p. 163. The fuller reading of the first speech behind the scenes (p. 60) seems to fit better with the speech of the Nati. But the reading adopted by the majority of our MSS. is not unintelligible. And see Sâhitya-Darpana, p. 132, where this passage is quoted as an instance of the Udghatyaka mode of पात्रप्रवेश. The metre of the stanza is Arya. As to कौटिल्यः कुटिल्मितिः (p. 61), see infra, p. 188. For the quotations in the commentary, see Das'arupa, pp. 55, 113. सनाम्न: means "having ' the same name." As to the name चन्द्रगुस see Max Müller's History of Ancient Sanskrit Literature, p. 289. द्विपद्भियोग=attack by an enemy. Cf. pp. 169-172 infra. The metre of the stanza is Praharshinî.

P. 62-64. Hair Rivity. Chânakya had declared that he would not tie up his hair until he had completed the task he had undertaken. He ties it up at the end of the play. The loosening and tying up of Draupadi's braid in the Venîsamhâra may be compared. And cf. also Mrichchhakatika, p. 40. The significance of the expressions in stanza 8, as stated in the commentary, should be noticed. The metre of stanza 8 is Vasantatilaka. For the quotations in the commentary, see Das'arûpa, p. 11, and Kuvalayânanda, p. 46. The metre of stanza 9 finds a parallel in the Venîsamhâra, p. 33, where Draupadî's braid is similarly described. The metre of the stanza is Arya. In Stanza 10 oction and metrely

means fire. In the Sarvadars'anasangraha, p. 4. (Cf. Kâdambarî p. 40), fire is called धूमस्त्रज, which means the same thing. कुलकानन-धूमकेन occurs in the Uttararâmacharita, pp. 2, 97, and Chandakaus'ika, p. 33. शालभेन विधिना=in the same way as the s'alabha does, viz., by being burnt up in the fire. Cf. Bhartnihari. (Vairâgya), stanza 21. For quotations in commentary, see Kuvalayânanda, p. 4. The metre of the stanza is Vasantatilaka.

P. 65-68. दु:शिल्ता. The tradition of this is still kept alive by the ordinary Pantoji. The passage cited in the commentary at p. 65 is to be found in the Das'artipa, p. 12. The reading of A. M., &c., instead of न समर्थ: किम् ought to have been kept in the text. [ The necessary change has been made in the present edition. ] The syntactical construction of the passage from ag: (p. 65), to येन मया, &c., on p. 67. is not quite regular. यस्य सम seems to have nothing answering to it in the preceding sentence in consequence of the intervening and;, and nothing in the following sentence in consequence of the intervening stanza 12, which is not syntactically co-ordinate with stanza 11. The metre of stanza 11 is Sragdharâ, of stanza 12 S'ârdûlavikrîdita. सोऽहस् &c.=under these circumstances, I, &c. व्युडापेक्षया (p. 67),=out of regard for Chandragupta. राखं धारयासि=retain office as chief minister. Cf. p. 312, infra, where Chânakya offers the steet to Râkshasa. The metre of stanza 13 is S'ikharinî. În तद्भियोगं प्रति, अभियोग must be interpreted to mean devotion, devoted work (for the Nanda family ). अवस्थापयितं शक्य:=it is possible to make him steady, to manage him. अन्येव बुद्धा=in this belief. तपस्वी is commonly used as a term of pity. Cf. inter alia Mâlatîmâdhava, p. 117, and Mrichchhakatika 79, S'âkuntala 150, Kirâta XIII., 58. प्रस्यक्षवत् &c.=looking into space before him as if Rakshasa was there present in the flesh. Cf. Murari, p. 91. अर्थत:=for the sake of gain. अनु is here a Karmapravachaniya, see Siddh. Kaum. I. 263, et seq. तत्मतिष्ठाश्या=in the hope of their master's restoration to prosperity. Cf. Magha II. 34. प्रस्य=ruin, adversity. The metre of the stanza is S'ardûlavikridita as also of stanza 15. As to न श्यानेन and commentary on it Cf. Raghu IV. 8, and Mallinatha's commentary there.

P. 69-73. विपकन्या—A woman, intercourse with whom was supposed to be fatal, see Kathasaritsagara, p. 292. डोक्सस्ययार्थेस् &c.
The runour cyrcusaga would becisiie hore eredible by reason of osha

Chânakya's not destroying Malayaketu, though apparently in his power, and letting him escape. It seems doubtful whether the commentator's explanation of the next phrase is correct, the escape of Malayaketu with the help of Bhâgurâyana having but a very indirect connection with Malayaketu's being imposed upon in the mode suggested. As to ड्युत्तिष्ठमान: (p. 70) see Siddh. Kaum. II., 243, and cf. Mâgha II., 10, Vîracharita, p. 25. अस्य निप्रहात् goes, of course, with प्रमार्डम्. See as to all this p. 136 infra. संचार is not easy to interpret. It would mean literally movements, and आचार-संचार therefore would seem to mean manners and modes of proceeding or dealing. व्यक्षन=disguise. Cf. Murâri, p. 57, Mâgha II., 56. निपुणम् seems rather to mean skilfully and to go with अन्विष्यते than as the commentator takes it. प्रचारगतस्=movements, doings. जनस्थारम्, &c. (p. 70),=Bhadrabhata and others, the companions of Chandragupta, have been kept well satisfied by making opportunities (for keeping them so) from time to time. With सहोत्थायी may be compared सहाध्यायी and ध्युत्तिष्टमान: supra. It means an adherent whose prosperity follows the prosperity of him whose adherent he is. तीक्ष्णरस=poison. परीक्षितभक्ति=of tried loyalty. औशनसी दण्डनीति=the science of politics according to S'ukra. Cf. Panchatantra IV., p. 74 and note. As to ज्योति:शास्त्रं see p. 59 supra. िक्ड=marks, guise. Cf. Raghu. VIII., 16, Kirâta. I., St. 1. महत्प्रयो-जनम्. See pp. 229-233 infra. न परिहास्यते=nothing will be deficient on our side. Cf. Pârvatîpariṇaya, pp. 122-136. प्रधानप्रकृति-chief minister, Cf. Målatîmådhava p. 367, and Vîracharita, p. 131. राज्यतन्त्र=(p. 71), administration of a kingdom. Cf. p. 108, S'âkuntala p. 187. उदास्ते=is apathetic; takes no interest (in public affairs). अथवा, &c.,=or no wonder; for only then does sovereignty conduce to happiness when it is uncoupled with the troubles (not shared with others) of application to work; as to अथवा see Bhartrihari (Nîti) st. 10, as to अभियोग see p. 169 infra; as to the whole idea cf. S'âkuntala p. 189. The metre of stanza 16 is Anushtub. यमपट=8 series of representations of the exploits of Yama, something, probably, like the boxes of sacred pictures which are shown about to this day. See Harshacharita, p. 121. विषम Cf. the similar though not identical sense of विषम at Bhartrihari (Nîti.) st. 79. The metre of both is Âryâ. युग्हीतनाझः (p. 73) is a common expression applied to various classes of persons entitled to respect or veneration. Cf. Mrichchbakatika, pp. 66,286, Chandakatika, pp. 66,286, Chandak For a definition of it see Das'arûpa, p. 109.
sion which occurs at Yâjiavalkya II., 137. In the Uttararâmacharita pp. 168-175, Jânakî Parinaya, p. 10, and Murâri Nâţaka, pp. 36-80, also similar expressions occur. The meaning is one who is in a similar relation as that of a brother, by learning with one guru, &c. The commentator's explanation is not incompatible with this.

P. 74-79. चोरियतुम् here means to deny; it generally means to possess as in Mâgha I., 16. In the Chandikas'ataka (Ind. Ant. L, 112), it means remove, take away. This passage ( with different readings) is quoted in the Das'artipa (p. 120) as an example of Nâlikâ. As to कमल and चन्द्र Cf. S'âkuntala, p. 212. The metre of the stanza is Arya. [क्सलाणं सणहराणं was the reading of the previous editions, the present reading is required by the Metre and hence is the right one. ] उपश्चिम (p. 75) see Mâlatîmâdhava p. 21.(?) The meaning is something like that of the English phrase "throwing out," hinting, indicating. विराम (p. 76) discontent. In अस्त्यत्र नगरे &c., (p. 77) अस्ति is an अन्यय. See Siddh. Kaum. I., p. 92, and cf. pp. 80-124 infra, and Venîsamhâra, p. 213, among other passages. As to चन्द्रश्चिय: Cf. Målatimådhava p. 365 and note there. [ P. 78. The speech of चर beginning with 'जीवसिद्धी णाम सो' presupposes a question 'किंनामधेयो हि सः'; and hence the reading of H. noted in the footnote is to be preferred. ] As to न युक्तम्, &c., (p. 79) Cf. Prabodhachandrodaya, p. 39. The Kayasthas appear to have been much looked down upon in old days. Cf. Mrichchhakatika, pp. 175-367, and Hindu Theatre, Vol. I. p. 92. The name S'akatadâsa is to be noted. It seems to belong to Eastern India where the Kâyasthas are still a large and important class of the population, and Das is still a prevailing surname. Chandanadas—a Vanik—may be either a Bengalee or a Guzarathi name.

P. 80-86. अञ्चलिमणयी Cf. इस्रतल्यात: at P. 202 infra. अववरक = inner apartment, window, as in Viddhas'âlabhanjikâ, p. 17. See Halâyudha, 32, and cf. Transactions of Oriental Congress, p. 334, inter alia. पञ्चवपदेशीय (p. 81)=about five years of age. The passage, cited in the commentary at p. 83, is to be found in passage, cited in the commentary at p. 83, is to be found in passage, cited in the commentary at p. 84), scil that in जेंद्र coming Das'arûpa p. 21 steam of clerchon Digitized thing in the dramas. See Kosha directly after जेत्वय: This is a common thing in the dramas. See Kosha

Uttararâmacharita, p. 25, Murâri, p. 90, Chaṇḍakaus'ika, p. 85, Prasanna Râghava, p. 56, Nâgânanda, p. 140, and Cf. pp. 87-90, 189 infra. According to the Das'arûpa, p. 119, this is technically called गण्ड. पारलोकिकम् means, of course, funeral ceremonies. उच्यता-मस्महचनात् is a common expression. Cf. Veṇîsamhâra, p. 20, S'âkuntala, p. 53, Vikramorvas'î, pp. 135-155, Raghu, XIV., 61. The grammatical explanation of it is to be found at Siddh. Kaum. I., 288. उत्तरो लेखाई:. See the लेख at pp. 237-238 infra. The latter part is about the ornaments, which the three brothers are here sent to receive from Chandragupta.

P. 86-92. चित्रगुप्तः प्रमार्थः Cf. Milton's phrase, "blotted out from the book of life." The metre of the stanza is Sragdharâ. अनुभिन्यक = vague, without persons and things being definitely named. अडच-वाह्यनाम (p. 87)=in which the name of the addressee is not written. उपतिष्रस्य = come back to me. For the Atmanepada see Siddh. Kaum. II., 244. इन्त is an expression of joy. आस (p. 88)=very friendly, of. Magha III., 23. प्रयोजनम् see p. 221 et seq. द्रोपं प्रख्याप्य, &c., (p. 89) see p. 69 supra. निकार = disgrace, ignominy. Cf. Bhartrihari stanza 37 (Nîti.) and note. भूलमारोप्यताम्. See the manner of doing this at p. 306 infra and in the Mrichchhakațika p. 334. अपि नाम (p. 90) indicates a wish, and introduces a question as to whether it will be satisfied. Cf. Målatimådhava 21 and comment, S'âkuntala p. 29. It has a different sense in the Jânakî Parinaya, p. 236, where it introduces a question, but does not involve the wish as it does here, and also generally. चाणकत्तक . (p. 92). Cf. as to this Prasanna Raghava, p. 150, Bhartrihari st. 94 (Nîti.), and our note there. In the Viddhas'alabhanjika, p. 74, the form is इतकहिमांशो, which reverses the usual order of the words in such cases.

P. 93-95. संभावितम्, &c. The reading in the notes is easier of interpretation. The commentator's explanation of the reading of our text seems to make it mean, "This is mere outward civility towards you from one like me." But the true meaning seems to be, "This is mere ordinary civility from one like me towards you," that is to say, it is not more than is usual and proper in such a case. उपश्चिम — commenced, set on foot. Cf. Venisamhara, p. 196 and see references on p. 74 supra. ज्ञानाम (p. 94), earning of contenests at Henry hands and respective and the contents at Henry hands and the contents are the contents at Henry hands and the contents are the contents at Henry hands and the contents are the contents at the contents are the contents at the contents are the contents and the contents are the contents at the contents at the contents are the contents at the conte

not चाणिज्या as the correct form, and the former occurs not unfrequently in कथासरित्सागर. As to अत्यादर: &c., Cf. the Italian proverb alluded to in Bacon's Advancement of Learning, p. 358. See, too, S'âkuntala, p. 88. अतिकान्त &c. = do not the shortcomings of Chandragupta now remind the people of the virtues of the former king? As to the grammatical construction see the commentary and cf. with it, Siddh. Kaum. I., 257-259. प्रतिप्रिय=benefit in return. Cf. Raghu V., 56. As to नन्दस्येव, &c. Cf. Max Müller's History of Ancient Sanskrit Literature, pp. 289-296, on the cupidity of the Nandas. Cupidity seems to be attributed to the Mauryas also (Cf. Goldstucker's Pânini, p. 229).

P. 96-102. यस्वमद्यापि seems to be a better reading than यस्वम-द्यापि. The latter is grammatically explicable, apparently, only as a continuation of भवानेव तावत, &c. अयमीदशो, &c., being treated as a mere parenthesis. वाक्छल्म (p. 97)=dishonesty in words. The meaning is that the dishonesty is merely apparent, being in words only. अछलं भवत भवत:=Get clear of all dishonesty. उपि घनम्, &c. (p. 98.) For the idea of the first line. Cf. Meghadûta, stanza 3, and Raghu. XIII., 28. दिल्योपध्यः herbs of great efficacy, scil for curing snake-poison. This stanza is quoted in the Sarasvatikanthâbharana, p. 195 (with readings which are in none of our MSS.) as an example of उत्तरवक्रनिदर्शन. The metre of the stanza is Aryâ. विकान्तै: &c. (p. 99). The meaning is that if good ministers eminent in peace and war, failed to preserve against Chandragupta's attack the sovereignty of the Nandas when they were alive and their name could rally people round their banner, nobody can destroy the sovereignty which has passed to Chandragupta now when the line of the Nandas is extinct. One element favourable to the enemies of Chandragupta is removed by the destruction of the Nandas, and the other elements are still the same. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrîḍita. तीक्ष्णदण्ड (p. 100), Cf. S'âkuntala, p. 254. veq=beneficial, wholesome. Cf. Janaki Parinaya, p. 114, Mâgha II., 10, सुलमेंचु (p. 102). As to S'ibi see pp. 288-304, Kathâsaritsâgara, p. 82, Mahâbhârata, Vana Parvan, ch. 197 and Cf. Cunningham Arch. Surv. XV., 8. S'ibi's is a common story among Buddhists, See inter alia Cunningham's Geography, p. 82. Fa Hiap, pp. 29, 206, Burgess and Bhagvanlal's Cave Inscriptions of Control Salva Viat Shastir Collection Rights (1975) है। स्विद्न हो प्राप्त के किन्द्र के प्राप्त के किन्द्र के प्राप्त के किन्द्र कि

sense, e. g. Jânakî Parinaya, p. 92, Raghu, XIV., 70. The metre of the stanza is Anushtub.

P. 103-106. दुर्गपाङ्क. In the reading in the text this means the keeper of the fort or prison, apparently. In the other reading it would be proper name. See, too, p. 316, infra. सार=valuables. पुरुषदीप=a fault of the individual, viz., himself. इन्त see p. 87 supra. The whole plot is now perfected in Châṇakya's mind and he sees how it is to end. The metre of the stanza is Anushṭub. समपकांत: (p. 104)=ran away. गृह्यताम् (p. 105)=apprehend. तन्त्रमाकुछीभूतम्= the whole arrangement is gone out of order, as to तज्ञ see the quotation in the commentary at p. 108 infra. For प्रथमतरम् Cf. Kâdambarî, pp. 351-68. प्रधार्य हृद्ये=with some deep motive in their minds. Cf. S'âkuntala, p. 41. गता एव ते=they are gone for ever. साधनविधी (p. 106)=in the work of accomplishing the end desired. The meaning of the stanza is this, "So long as my own mental strength is intact, I do not care what deficiencies there may be in my external helps to accomplish my purposes." The may be in my external helps to accomplish my purposes. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrîdita. युक्तवर=living by oneself alone apart from those who represent the Nanda family to which Râkshasa's homage is due. Cf. Kirâta XIII., 3. विगाइमान, as applied to the elephant, seems to mean wandering about in the forest. प्राणीकरोमि=refine and improve and break in for the work to be done by him. Cf. Prasanna Râghava, p. 103, Mâlatîmâdhava p. 33. The figure of the elephant is repeated at p. 178 infra. The metre of the stanza is Vasantatilaka.

## Act II.

P. 108. The quotation significant, &c., contained in the commentary is taken from Dasarûpa, p. 28, where, and on following pages, the various terms are explained. The double meanings of the various words of the first stanza are explained in the commentary, and Cf. Mâgha II., 88. The quest is the charmed circle, which the snake-charmer draws round a snake to prevent his going beyond certain limits. Appearants and state secrets. The metre of the stanza is Giti. For the quotations in the commentary see Dasarûpa p. 38. Sagnali (p. 110)=one who likes to assert himself against all opposition, see p. 165 infra, and cf. S'âhitya-coparichayaya. Ar Crast Colored Prof. Nilstham Makarii Explansha

it thus—जितं जयः सावे कः। तेन काशते उद्धसित जितकाशी जयोद्धत इत्पर्थः. पेटकसमुद्रक=baskets, boxes, see S'âkuntala, p. 151, and Mâlati-mâdhava, p. 206, note. संस्कृतमाश्चित्य (p. 111), seems to be rather uncalled for, as the Prâkrit was not the proper language for Virâdhagupta, but only for his assumed character. As to these changes of language, see the rule at Das'arûpa, p. 109, and Cf. Mâlatîmâdhava, p. 81, and S'âkuntala, p. 105. चाणन्यमित्परिगृहीत = guided by the counsels of Châṇakya, see p. 124 infra, and for the grammar, Siddh. Kaum. I., 4-20.

P. 112-115. सर्वे means body here, as at Raghu. XIV., 54, for instance. As to मोर्ड see Max Müller's Ancient Sanskrit Literature pp. 285-297. The metre of the stanza is Upajâti. As to संशियता Cf. Prasanna Râghava, p. 151. 15121 = she-elephant. Cf. Vikramorvas'î, p. 117, Kathâsaritsâgara, p. 70. गुतागतै:=the she-elephant now goes to the one side and now to the other, as the one or the other happens to be superior for the moment, and hence she gets wearied by these movements. Cf. the somewhat different figure at Raghu XII., 93. For the quotations in the commentary see Das'arûpa, p. 58. The metre of the stanza is Ruchirâ. भिति विना (p. 113) see Maitrî Upanishad, p. 55, Magha IV., 53, Kathasaritsagara, p. 64. चित्रकर्म, here means, of course, primarily painting. The explanation given by the commentator gives the meaning divested of the figure. The metre of the stanza is S'ârdûlavikridita, as also that of the next stanza. अथवा, &c. Having said that all his activity is without the main object which should support it, he, in the next stanza, proceeds to justify that activity, which is shown in serving others than his original masters, and shows that even now, though serving others, his object is to do something for his old masters. विस्मृतभक्ति-forgetting the loyalty due to the Nandas. विषय, &c. = with a heart fixed on (रूड V. L.) the enjoyment of worldly pleasures. आत्मप्रतिष्ठार्थी=wishing to be in occupation of a high position. সায়ৰ-হায়. See Kirâta XIV., 2, and Mallinâtha's commentary on that, and Cf. also Venisamhâra, p. 178, Dhananjayavijaya, p. 7. For the grammatical rule see Kaum. I., 726. शत्रु falls under the गण प्रज्ञादि Pâṇini V., 4-38. गन्धगण (p. 114) is a superior species of elephants so called from the smell which they are supposed to give out. As to चपला Cf. Raghu. VI., 11. Shasting metre of ithe mtansaise Vasantatilalia Kosha

अनिभजात=low-bred. कुळहीन scil, he being a वृष्ट. As to. पुरन्त्रीणास् &c. Cf. Milton's Samson Agonistes, v. 1010. The metre of the stanza is S'ikharinî. त्वासकासां करोसि—I will disappoint you in your wish, namely, to remain with Chandragupta. प्रकृत्योपजाप (p. 115) = secretly communicating the doings of the enemy. At p. 145 the meaning of उपजाप is kindred, but slightly different. [प्रकृत्युपजापार्थस् the reading of H. gives a good meaning. ] संहति= combination. The text should have read अहर्यस्पम्, instead of अहर्यसानम्. The metre of the stanza is Vasantatilaka.

P. 116-118. ऋमेण=by degrees, gradually. प्रतिष्ठा Cf. p. 68 supra. As to अनु see Siddh. Kaum. I., 265. With the reading अपि, there is a difficulty in construing तं जयाय यतते. स्ट्यान्तर=getting an opportunity. Cf. Jânakî Parinaya p. 108, and the parallel phrases ल्रह्मावकाश, ल्रह्मावसर. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrîdita. The इति in इत्यास्त्यानि, &c., (p. 117) should, perhaps, be not taken as part of the stage direction. प्रश्नात often means partiality as in Mâlavikâgnimitra p. 12, for instance; but it also means, as here, merely liking. Cf. for other instances, Uttararâmacharita p. 148, Vîracharita p. 81, Ratnâvalî p. 23, Prasanna Râghava, p. 113, Kirâta III., 12. सुगाङ्ग is the palace at Pâțaliputra, see p. 149 infra. इद्य is used to indicate that Râkshasa had the throne of Malavaketu as it was then before Râkshasa had the throne of Malayaketu as it were then before his eyes. The metre is S'ikharinî. प्रतिसान्यताम्, &c. (p. 118). Cf. Mrichchhakațika, pp. 115, 374 and p. 315 infra. The meaning is—show respect to this first token of affection or friendship by accepting it. साध्यामि=I am going. Cf. S'âkuntala, p. 19, Sâhitya Darpaṇa p. 171. सर्पदर्शन (p. 119) is held to be inauspicious. Cf. Mṛichchhakaṭika, p. 306. दर्शनकार्य=that which would have resulted from the दर्शन, viz. some present, नाथा (p. 121) means merely a stanza here. See inter alia Ratnâvali, p. 22. The metre of the stanza is Âryâ. संस्कृतसाश्चित्र (p. 122) see p. 111 supra. पीडित=pressed, Cf. Kirâta III., 54. For the quotations in the commentary, see Kuvalayânanda, p. 84. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrîdita. The commentator's explanation of विराध seems rather forced.

P. 123-126. मुजंगे: &c. This is a blunder—not the poet's—as Virâdhagupta is called in not for his मुजंग, but for his सुमापित.

Mâlavikâgnimitra, p. 17, Jânakî Parinaya, p. 334. The meaning is—Do you, too, attend to your own duty. As to शक्यवन, &c. (p. 124) see introduction. प्रतिद्विप=hostile elephants, elephants of the enemy. Cf. Kirâta XVII, 45. सया सहैकमनसः (р. 125). Cf. अस्माभिः सहैककार्याणाम् p. 115 supra. The metre of the stanza is S'ârdûla-Vikridita. अन्तं नयत्=let him destroy. The true reading, however, is probably that in A. P. meaning, "Let him place himself at the head of." अज्ञासी:=believed, as in मया पुनर्जातम् six lines above. The metre of the stanza is Sragdhara. उपरोधवैशस=the hardships of a siege. पौरजनापेक्षया=out of regard for the citizens, see p. 67 supra. सुरङ्गा=subterranean passage. सवार्थसिद्धि (p. 126). See p. 68 supra. The commentator's explanation of जयशेषणा, &c. seems not to be correct. It is clear from p. 179 infra that जयघोषणाच्याघात was done by Rakshasa's adherents even after the city had yielded to Chandragupta. That is what is alluded to The presence of these adherents, it is here said, could only be inferred from the जयघोषणाच्याचात, that is to say, obstructions to the proclamation of Chandragupta's victory. नन्दराज्यप्रत्यानयनाय, see p. 273 infra. कुर्णेन, &c., see Mahabharata, Drona Parvan Adhyâyas, 179-180. The same allusion is to be found in Mrichchhakatika, p. 69. हैडिस्बेय is घटोत्कच and विष्णु, of course, is Krishna. आत्यन्तिकश्रेयस् because it not only does not destroy Vishnugupta's protegé, but does destroy his enemy. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrîdita.

P. 127-134. प्रकाशिते=announced, proclaimed. सांवसरिक=astrologer. In चाणक्यवद्वना the word बदु is used as a depreciatory term. Cf. Vîracharita, p. 46, and see, too, Kumâra. V., 83, Jânakî Parinaya, p. 258 inter alia. परितृष्टेनेच (p. 128)=looking well-pleased, but not really being so. [परितृष्टेनेच (p. 128)=looking well-pleased, but not really being so. [परितृष्टेनेच without इच would give a better meaning, as the परितोप of चाणक्य was thought to be real by the people and by Râk. also, as appears from his speech immediately following.] विकल्प=suspicion. किंचा (p. 129). As to चा see our note on Bhartrihari, st. 32 (Nîti). अतिस्थ:=given. Cf. Vikramorvasî, p. 17, Mrichchhakatika, p. 374 and p. 133 infra. उपायनमाकल्य्य=having determined on some mode of secretly making away with him. उपचिता=corroborated or strengthened the popular idea. As to चेकसक see Halâyudha II. 398 and cf. Kâdambari pp. 74, 110.

dadhi, p. 102. चन्द्रगुप्तोपवाद्यां, &c., (p. 130)=the she-elephant who was the riding elephant of Chandragupta, see p. 112 supra and cf. was the riding elephant of Chandragupta, see p. 112 supra and cr. Kâdambarî, p. 112. (यसेव वाह्यतामुप्यास्यसि) according to Pâṇini, III., I. 102, however, the correct form seems to be वहा not वाह्य. क्वक्दिका seems to have been a golden sheath for the little sword or poniard which the man had. उत्प्रेक्षमाण seems to mean iterally looking up to, anticipating. Cf. the somewhat similar use of the same word at Murâri, p. 115, Vîracharita, p. 55. प्रथमगति, &c.,=dropped down according to calculations with reference to the previous speed. प्रश्नुष्टक्ष्यम् (p. 131)=wide of the mark. लोष्ट्रधातं इतः see Siddh. Kaum. II., 471. (III. 4. 27. Pâṇ. ) योगचूर्ण (p. 132)=powder of magical virtue. See Das'akumâra, (Bom. Class.), p. 57, (Bom. ed.), p. 49, and commentary there, and Hindu Theatre, Vol. I. p. 64. According to the Buddhistic story, Chandragupta was fed on poison, and thus made proof against it by Chânakya, see Max Müller's Ancient Sanskrit Literature, pp. 294-5. वाक्यभेदानगमत् (p. 133)=gave divergent accounts. विचित्र &c. Cf. Das'akumâracharita, p. 43. प्रथमविहित (p. 134) is the reading which should have been printed in the text. As it stands, त्रथमस् remains out of the compound, but the sense requires it to be included in the compound. [ we read in this edition प्रथमपिहित & omit द्वारं]. तैरेव scil. by the शक्ष रस; शस्त्रेषु प्रणिहित, &c., means here appointed to make use of the weapons, &c. मन्नीतय:=my devices of state-craft. The metre of the stanza is S'ardûlavikrîdita

P. 135. MIRRIGA &c. The stanza is quoted in the Das'arûpa as belonging to Bhartrihari. See introduction supra. The metre of the stanza is Vasantatilaka, and that of the next is S'ârdûlavikrîdita. This stanza also occurs in some copies of Bhartrihari's Nîtis'ataka, see pp. 31-2. That the S'esha does not throw off the earth—is it because the burden of it does not afflict his body? Or that the sun does not sit down unmoved—is it because he is not fatigued? Not so. But a praiseworthy man is ashamed to throw up, like a wretched helpless man, what he has taken charge of. Cf. Kathâsaritsâgara, Taranga XVIII., st. 188. Augu, see pp. 160, 254 infra, and cf. inter alia., Jânakî Parinaya, p. 358, and Meghadûta st. 51. Augue-completed, carried to a proper end. Cf. Uttararâmacharita, p. 20, Priyadars'ikâ, p. 53, Vîracharita, p. 136, CMalatimathava, Şi. 50 and note on it. Mizata, cf. grand at p. 362 a

infra. As to ब्रत, see our note on Bhartrihari (Nîti), p. 10, st. 28. प्रत्यक्षमेवैतत्, &c.=You see it clearly yourselves that I have not deserted what I have taken in hand. प्तदीहल्स, such things as have now been referred to—the attempt to poison, &c. निगृहीत =imprisoned. निस्परिम्रह=without belongings, anything to call one's own. स्वस्मिन् &c. The reading of B- is the only one which makes a metrically correct आया. [and it has been adopted in the present edition. ] But none of the other copies agree with it. It is possible that the stanza was intended to be of the आर्यागीति sort, of which we have examples in Halâyudha's commentary on Pingala, p. 66, et. esq. But this stanza, differs from those in having 20 instead of 19 matras in the 2nd line, while the 3rd and 4th are here as in an ordinary आर्या, not in the आर्या-गोति. But see Magha IV., 48, and Kielhorn's Report on Sanskrit MSS. for 1880-81, p. 17. [all the remarks apply to the reading of the previous edition which was स्वस्मिन परिहत &c. with च omitted.]. अधेराज्य is generally considered to be contrary to grammatical rule Siddh. Kaum. I., 249. But see this point discussed in Halâyudha's commentary on Pingala, pp. 44-5. यस तव is again difficult to construe like येन सथा at p. 67 supra. But these forms यस्त्वम्, सोऽहम्, &c., are not always used with the strictest accuracy of syntactical construction. अयुक्तरूप=undeserved. Cf. S'âkuntala, pp. 15-17. असाभि: &c., construe कृतन्नेरसाभिः (यत्) परलोकगतो देवो नाजुगम्यते (तत्) अमुमेवार्थमालम्ब्य न जिजीविपाम् (आलम्ब्य). It is because I want to do something for my masters that I do not abandon life; it is not merely out of a desire to live. The metre is Anushtub. ननु वक्तब्यम् &c. In truth you ought to say, &c. Cf. p. 103 supra.

P. 139. भवितन्यता=destiny. Cf. Kathâsaritsâgara, p. 440, Kirâta XI., 47, and भवितन्य in S'âkuntala, p. 20. प्रतिष्टितपद as applied to the शूल, means planted, fixed; as applied to Chandragupta, established on the throne. धरित्यासले would seem to be a clearer reading than 'स्थले, which, though it might suit the शूल, is not at all appropriate to Chandragupta. चेतनाप्रमिथनीं=destroying consciousness. सूद्विवद्यल्ला=the garland tied round the neck of a man who is to be sent to the gallows. Cf. च्यल्यक् at p. 303 in fig. and Mrichchhakatika p. 334, where Charudatta is described as द्यक्सवीरदामा, see also pp. 344, or of the reading conditie Geom-Kosha

mentary was apparently "स्विवस्य स्त्राम्, which goes well with द्या and श्रुत्वा. If the reading of the majority of our MSS. is correct, स्त्राम् must be governed by द्या. In favour of this reading it may be said that there is a certain symmetrical division in suggesting that the heart should have been broken by "seeing," on the one hand the greatness of the foe, and "hearing," on the other, of the downfall of the patron. On the whole, however, I am in favour of the other reading, as it also agrees with the construction adopted in the reading of the other group of MSS. [कहु। च वध्यसजस् found in H. gives the best sense as star is very symmetrical with इष्ट्रा and अत्वा.] अपरोप=dethronement. रीद्रविपम=terrible, and full of dangers. The distinction seems to be that the refers merely to the feelings roused, चिप्स rather to the outward realities to be faced. Târânâth's rendering—उम्र and दु:श्रव्य—marks no distinction. As to the sense attributed to विषम Cf. our Bhartribari (Nîti.), st. 97 and note. आचातत्र्य=musical instrument to be beaten, like a drum, &c. प्रथमाभिघातकिन=hardened by previous strokes (of misfortune). The word अभिद्यात is applied to the strokes of affliction in the Sânkhyakârîkâ, st. 1. The sense of the stanza is this:- "That my heart did not break by seeing and hearing, what I saw and heard was due to the fact of its having become callous by previous miseries." The metre of the stanza is S'ardûlavikrîdita.

P. 140. श्रीणेडपि नन्द्=though the Nandas have been destroyed. स्वास्थ्येमुद्दस्=adhering to the cause of his masters. Cf. p. 135 supra (the reading in the notes). The metre is Anushtub. गोचरगत means, in effect, gone into the power of. Cf. Mâlatîmâdhava, p. 183. अस्य प्रियस्थ (p. 141),=for this favour (done by you). As to the ornaments, see pp. 88, 250-1. अत्र प्रथमप्रविष्ट=for the first time come to this place. बाह्मण्या (p. 142)=Râkshasa's wife. Cf. Mrichchhakațika, p. 356, Ratnâvalî, p. 36. उत्कण्डाविचोदार्थस्=as a token of her husband, to be used during the period of separation. Cf. the use of the ring in the S'âkuntala. अत्र कि युज्यते (p. 143) Siddhârthaka seems, in this speech, to be fishing for some further information about Râkshasa and his friends and family. स्वाधकारे, &c., his duty seems to have been that of a manager of Râkshasa's affairs, see p. 147, and cf. 252 infra. As to the name पाराकपुत्र, see the legend at Kathâsaritsâgara Lambaka I., Taranga III.

to you, was prevented by our ignorance of your intentions. विश्रा-मय, (p. 145)=Make arrangements for S. taking rest and refreshing himself. Cf. Uttararamacharita, p. 9. क्षमन्तेऽसादुपजापम्=do they receive well our overtures? उपजाप, secret negotiations with the enemy's adherents. Cf. Kirâta XVI., 42, and Mâgha II., 99. यथाप्रकाशम् &c.=They act in pursuance of such overtures as things are coming to light, e. g. the desertion of Bhadrabhata and others (see p. 172 infra), is due to these overtures. जितकाशितया see p. 109 supra. वैतालिकन्यक्षनः (p. 146), see p. 70 supra. उपश्लोकिय-तह्य: Cf. Vîracharita, p. 128, Murâri, p. 4. As to क्रमकहस्तेन cf. Kâdambarî, Part II., p. 109. अलंकारसंयोगाः Cf. Mâlatîmâdhava, p. 207, "Sets of ornaments." These are the ones alluded to at p. 85 supra, and to be referred to at p. 254 infra. अपि नाम (p. 147), see p. 90 supra, भिद्येत Cf. p. 159 infra. जातसाय:=full of selfsufficiency or pride. इतक्रवता=each having got what he wanted and therefore no longer standing in need of the other. लड्यान्तर, see p. 116 supra. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrîdita.

### Act III.

P. 148. निवेद=despondency; this seems to be always attributed to कञ्चकी in our plays. करण=organs. आत्मलाभ=birth. Cf. p. 260 infra. स्वार्थ=इन्द्रियार्थ, the objects of the external world corresponding to the organs-of sight, sound, taste, &c. 'किया: हता:=the operation of perceiving the objects referred to is now impaired, owing to the weakness of the organs through old age. 375 further on refers to the organs of action, क्र्या being the organs of perception. आज्ञाविधेय=obedient to your commands—that is, the powers which used to be so are now losing their energy. The meaning is that the desires for material good which, in my old age, still stick to me, are now only painful, they cannot be satisfied, as the active and perceptive powers are both enfeebled by age. As to विधेय Cf. Gita II., 64, and Magha III., 20. For the quotations in the commentary, see Das'arûpa, p. 37. सुगाङ्ग (p. 149)=Chandragupta's palace, see p. 117 supra, अधिकृत. Cf. Kirâta VI., 46 inter alia. कौमुदीमहोत्सव, see the Mâlatî-Callings py 216; and mote on it and Cf Dharmasindhu p 161 Kosha सूमय:=floors. कि ब्रथ. This is a common contrivance in our 29

338 NOTES:

dramas, see Das'arûpa, p. 58. देवोपहता:- ill-fated, Cf. p. 274, infra. कथोपोद्धात- mentioning such a thing as this. Cf. Vîracharita, p. 78. The meaning of the following stanza is this:—"Let the pillars of the palace be fumigated and have white Châmars and flowers put on them, and let the floors be sprinkled over with flowers and sandal-water." For the quotations in the commentary, see Kuvalayananda, p. 77. सिंहाङ्कासन is Chandragupta's throne, the weight of which is supposed to be the burden on the earth, for which a sprinkling of sandal-water and flowers is the remedy suggested. सुविश्रदधेरङ्गे: (p. 150)=with limbs showing no nervous fluttering but self-confidence. दस्य =youthful, requiring training and experience. The double meaning of the words as applying to a young bullock and Chandragupta should be noticed. The metre of the stanza is S'ikharinî. राजधमी &c.=one who wishes to be true to the duties of kings. The sequence of ideas down to the end of the second line of the following stanza is clear. In the third and fourth lines the idea is this: if a king's function is properly to pay more regard to others' interests than to his own, then he becomes a servant or dependent, and how can one dependent on another get a taste of happiness? The metre of the stanza is S'ikharinî. आत्मवान्=possessed of self-restraint. Cf. Gîtâ II., 45 inter alia. संतिष्ठते, see Siddh. Kaum. II., 243. विद्वत्सु, &c. Cf. Vikramorvas'î. p. 162. एकान्तमीरु=always timid. ल्ड्ड्यमसर=who has acquired a considerable field for her occupation. प्रसर is interpreted to mean प्रकर्ष by Mallinath on Magha III., 35, and see Kadambari, p. 106. दुःखोपचर्या=difficult to serve. Cf. दुराराध्या four lines above this, and cf. Kâdambarî, p. 104. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrîdita.

P. 152. कृतक=literally artificial; here sham. Cf. Kirâta VIII. 46. कालान्तरं=interval of time. कथमपि=with difficulty, see the note on किमपि at Mâlatîmâdhava, p. 13. पातक—Cf. Chandakaus'ika, p. 5. I am inclined to differ from the commentator's explanation of the stanza, which follows. अतः परतरम् seems to me to mean, as to any independence beyond this, viz., beyond the sort explained in the third line. To take it to mean independence other than the temporary one proposed by Chânakya, is to disconnect the stanza from the observation अथ वा &c., with which it is connected by कृतः. Chandragupta, by that observation and its corroboration in the following stantatis entervoluting really to satisfy his own mind

about the पातक, which he supposes himself to have committed in agreeing to become स्वतन्त. And his explanation is, that he is always स्वतन्त्व in the way stated in this stanza, and therefore there is no पातक in consenting to be स्वतन्त्व, as suggested by Châṇakya. The metre of the stanza is Hariṇî. श्यानीभृता: Cf. Bhartrihari (Nîti) st. 44. The double meanings here are explained by the commentator. The ablative in नभन्तः, when it means the month of S'râvaṇa, must be taken to mean "in consequence of." नश्यनअग्रद- a similar figure occurs in the Vîracharita, p. 127. As to the commentator's note on the intention of this भारत्वणकथन, Cf. Raghu IV., 24, and as to the quotations, see Kuvalayânanda, pp. 5-13. The metre of the stanza is S'ikhariṇî.

P. 154. उद्वतानामपाम्=waters in flood (figuratively, going astray). Cf. Magha VIII., 18. स्थितिपदं=the proper basin for their flow (the right path). अवनति=bending down (humility), Cf. S'akuntala, p. 194, मयूर Cf. Magha VI., 31, 44, 45, Ritusamhara, III., 12, Kirâta III., 25, and Kâdambarî, p. 189. The figurative explanations justify the sentiment of the last line. विनय=regulation, Cf. Raghu II. 8, Kâdambarî, p. 163. The metre of the stanza is S'ikharinî. कलिया=offended, whose jealousy is roused. Cf. Raghu, V. 64. Uttararamacharita, p. 68. सर्वात्मना should, I think, be construed with असन्तास, and interpreted to mean completely pleased, or reconciled to her lord the ocean (Cf. Raghu VII., 12). As applied to the river, the sense is that the water becomes quite clear, the mud and detritus being no longer mixed with the water in the सरद् season. The metre of the stanza is Vasantatilaka. स्वलिप्यति (p. 155)=is disobeyed, see p. 170 infra. As to चुत्ते, see Das'artipa, pp. 128-130, it means generally gay fellows. Eyz, &c.=well-versed in free clever conversation. वेश in वेशनारी means hire, see Das'arûpa, p. 128. मुक्तशङ्का=without misgivings (in consequence of the king's orders). पार्वण—the observance कीमुदीसहोत्सव falls on a Parva day the full moon of As'vina. As to अभिल्पित, see p. 199. infra. The metre of the stanza is Sragdhara. कोपानुनिद्धा चिन्ता (p. 157) anxious thought mixed with anger, as to अनुविद्ध, Cf. S'akuntala, p. 24, Das'akumāra, p. 121, Meghadûta, 66 or Māgha, IX., 94. क्रतागाः does not here mean one who has committed an offence, but one against whom an offence has been committed. The metre CCC LProf tsalza Ysa SSlehwirixal ection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

P. 158. दुर्द्यसन, devotion to an evil pursuit. उत्सक्त=conceited. Cf. S'âkuntala, p. 176 सायम्बेस्, &c. The only resemblance between your imitation of my deeds, and those deeds themselves, is enmity to the principal personage. The metre of the stanza is Praharshinî. समृत्येः प्रविद्यान्तरेच्यासः=circumvented by my servants who have, as it were, entered into his heart. Cf. p. 258 infra. सत्यासि, &c. (p.159) =I will, by my cleverness, separate him who is acting against me, viz., Râkshasa, from my enemy, viz., Malayaketu. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrîdita. स्वायसादा विद्यः=voluptuous companions who have obtained the favour of the king. Cf. Bhartrihari (Vairâgya), st. 27. उत्सुख &c. =looking upwards, as in case of entreaty, and concealments, scil. of his own feelings, I think, not of the king's secrets as the commentator takes it. Cf. Bhartrihari (Vairâgya), st. 6. विष्ड=food, sustenance, Cf. Vîracharita., p. 93. साववकारिणी=degrading, humiliating. कृतियः=men of refined intelligence, wise men, Cf. Gîtâ II., 54, and Mâgha, II. 79. अव्रित, Cf. Manu IV., 6. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrîdita.

P. 160. विसूति:=splendour. The sentence is, of course, ironical उपल, &c.=Here is a bit of stone to break cowdung cakes. स्तूप= heap. This is the word used for the Buddhist "Tope," but is not confined to that sense. Cf. Murari, P. 145, and see Aufrecht's Unadi Satras, p. 70. qze=roof. The metre of the stanza is Malinî. बुपलोच: &c.=it is fit that Chandragupta should be called Vrishala by him. Siddh. Kaum. II., 304, seems, however, to be against such a use of the compound as we see here. And see, too, the remark there at p. 307. For the genitive Cf. वीरो न यस भगवा-न्मृगुनन्दनोऽपि in Uttararamacharita, p. 157. असूतै:=non-existent, imagined. Cf. the use of भूतार्थ as in S'akuntala, p. 4, or Raghu X, 33, where it is contrasted with स्तुति. As to कार्पण्य, see p. 135 supra. अत्रतिभिन्नकालम् (p. 161)=simultaneously. प्यांय &c.=in succession. The metre of the stanza is Vasantatilaka. For the quotations in the commentary, see Kuvalayananda, p. 74. प्रणत, &c. (p. 162). The reading in the note is clearer and easier to interpret. The reading of the text must be analysed into two adjectives प्रणत and ससंभ्रमोचिकत, both going with भूमिपाल; or प्रणत might be taken as equivalent to प्रणसन, and then the sense will be Cthe same are in a the authorite right light zed by a dwilling an earth and a key ha interruption of work. अन्तरा=secretly. प्रदेष, &c. (p. 163)=feelings of hatred. Cf. Kirâta III. 21. राजराज, the commentator interprets to mean Kubera; it might also mean kings of kings—that is, of course, kings subordinate to the Nandas. This would make the phrase an amplification of उत्सिक: which occurs at P. 167 supra. सहज्ञ=worthy, fit. Cf. Raghu XIV., 61. The metre of the stanza is Vasantatilaka.

P. 164. From the great mountain cooled by showers of the spray of the Ganges playing about amongst its rocks, to the shores of the southern ocean marked by the brilliance of jewels flashing with various colours." चूडारल, &c.=filled with the rays issuing from the jewels on their heads. The metre of the stanza is Sragdharâ. अधिकारवन्तः (P. 165)=officers. विज्ञापयितुम्=to make a representation. Cf. the contrast between विज्ञापन and आ-ज्ञापन at inter alia Vikramorvas'î, p. 36, Ratnâvali, p. 7. विज्ञापनीय, further on means one who is the subject of विज्ञापन, not आज्ञापन, like any ordinary servant. स्वेर्डचय:=uncontrolled tastes. वृत्ति-action, proceeding. प्रश्लावकाशः—there is room for question, although the guru's tastes are to be allowed full scope. The expressions here and in जुजूपा, &c., on the next page are, it will be noticed, particularly respectful. गृहीतवान, &c. (p. 166). You have well comprehended the fact that, &c. As to प्रयोजनसन्तरा Cf. Siddh. Kaum. I., 262. अर्थशास is generally contrasted with धर्मand means the science of practical life, and also politics as here. Amara gives दण्डनीति and अर्थशास्त्र as synonyms. राजायत्त, &c. =the transaction of business is either with the king alone, or the minister alone, or both king and minister. Cf. Kathasaritsagara Lambaka I, Taranga 15, st. 58-9. The distinction is, in essence, the same as that between a despotic monarch, a constitutional monarch, and a monarch who reigns but does not govern. चेत्स्यामः is not the reading of the commentary. It is the reading of the MSS. which we have not generally followed, but is indirectly supported by that of two of those which we have followed, viz. R. M.; on the whole, however, I think the reading वत्स्वाम: is correct. If the विद in the Anit Karikas is only in the 4th and 7th conjugations, the form वेत्स्थामः would be grammatically wrong also; see Siddh. Kaum. II., 30, note, and Cf. Id., p. 121. As to चत्स्योम: see Siddh. Kaum. II., 79. The meaning on this reading is, "I who am the respon-Sible officer will a chanthis mister intendence other is I Garbonan, the Kosha 342 NOTES:

responsible official know all about this matter." The Vaitâlikas generally appear in pairs in our plays. In the Murâri Nâṭaka, however (p. 16), only one appears.

P. 167. छविमभिभवता=of superior brightness. भसना ग्रुङ्गयन्ती, Cf. Ritusamhâra III., 4. As applied to ऐशीतनु it stands for the सस, which S'iva is represented as having always on his body. Cf. Kumâra V., 69. As applied to शरद it seems to refer to the white clouds, which are like www. I do not think the commentator's explanation suits the construction, though it probably indicates the intended sense, in this double entendre. The काञ्चापुच्य is spoken of as making the earth white in the Ritusamhara III., 2, ऐसीकृत्ति as applied to ऐशीतन, is the skin of Gajasura which S'iva is represented as wearing. Cf. Kumara V., 67, and here जलधर-मिल्ना must mean darkish like a cloud. In the other case, apparently the sky itself is to be understood by ऐमीकृति, like which it may be supposed to look, and जल edarkish by reason of the clouds. किसती=literally afflicting, it means counteracting the impression of the darkish colour. कापाडी, &c., refers to the wreath of skulls which S'iva wears. Kumâra V., 178, and Cf. Bhartrihari (Vairâgya), st. 29, and note. The इव here goes with कोसदी=moonlight. In the other case, the construction must be, bright moonlight like the wreath of skulls. According to the usual course with such stanzas the double meaning in the previous lines should be expressed as they are in the third line. But as above stated the construction of those previous lines does not apparently suit this, though the commentator's explanation is based on that view. इत्यप्यां=extraordinary in the way stated. हास्य, &c=the beauty of the smile in which is like the Rajahamsa-alluding to the bright white colour of the teeth; as applied to आरद=the Râjahamsas in which are like a beautiful smile, i. e. white. As to the Râjahamsa in आरद Cf. Ritusamhâra III., 2. ऐशीतनुः=the body of Îs'a or S'iva. The metre of this stanza is Sragdharâ, as is that of the next also. अलग्न, &c.-May you be ever protected by the half-closed eyes of Hari, who is desirous of leaving his broad bed, the body of S'esha, having for its pillow his group of hoods—the eyes which look side-long owing to their recent opening after sleep, which avoid for an instant the flames of the jewel-lamps, which are slow at Cpenforming value in functions circumbiated to paid for water have been proma duced by yawnings accompanied with a stretching out of the limbs, and which are reddish at the sides in consequence of the sleep being broken. As to आकेकर Cf. Målatîmådhava, p. 145, Mallikâmåruta, p. 45, Kirâta VIII. 53 and commentaries there and Kådambarî, p. 81. As to Vishņu's leaving his bed, Cf. Meghadûta, st. 99, Raghu X., 6. It is to be remarked that one of the two stanzas recited by the Vaitâlika alludes to S'iva, and the other to Vishņu. The second stanza is quoted in the Sarasvatîkanthâbharana with this remark अत्र इष्टे प्रत्यभौन्मेपजिह्यतादिभिः प्रवोधो नाद्यापि निष्यत इति प्रतीयते. The following various readings occur there जिम्मतेः, नागाङ्गम्, and अतिताम्रा, (नागाङ्गम् is a better reading than नागाङ्गम्).

P. 168. दंशासङ Cf. p. 63 supra. It is difficult to distinguish between मान and अवलेप, if we take the compound, with the commentator, as a geg. Perhaps it might be allowable to take it thus, "whose pride about the respect due to them is well-known." Cf. Bhartrihari (Nîti). st. 29. As to सार्वभाम see Sidha. Kaum. I., 636. The metre of this stanza is Sragdharâ, and of the next Anushtub. fally, &c = in the form of praise of a specific divinity, i. e. with reference to specific characteristics of the deity. प्रवत्त. (p. 169)=set in, commenced. जागति Cf. p. 69 supra and p. 312 infra. किस &c .= for what is this large expenditure of money on an unworthy object? निरुद्ध, &c. (p. 169)=the course of whose activity is restrained. बन्धनम्, &c. = sovereignty to me is like imprisonment not like sovereignty. The commentator's explanation of the next sentence seems hardly correct. These evils-namely, the evils of feeling sovereignty like captivity-overtake those who do not apply themselves to their own duties. एते, &c.=Here I am ready to apply myself to my own duties. ममाज्ञाव्याघातः (p. 170).=The first reason is obedience to my command (आज्ञा +अन्या"). In Chânakya's speech अ is not to be understood. As to तमाल-इयाम and तिमि Cf. Raghu XIII., 15, Vîracharita, p. 123, Prasanna Râghava, p. 141. The four oceans are a commonplace of Sanskrit literature. Cf. Kâdambarî, p. 1, and Raghu II., 2. For the comparison of आज्ञा with a flower, Cf. inter alia Kirâta I., 21. The commentator explains said to mean a future state of things according to the rule at Siddh. Kaum. II., 284. But this is scarcely necessary (see p. 164 supra), and it certainly detracts scarcery necessary (see Property of the command was at that time Coffee the force of the command was at that time Coffee the command was at that time

already accepted by all kings, a breach of it by Chânakya would then properly be spoken of as it is here. स्वलन्ती see p. 155 supra. The last words may be rendered:—"Proclaims that in you the character of sovereign is adorned by humility." प्रमाणलेख्यपत्रम्= writing showing the numbers.

P. 172. गजाध्यक्ष=Master of the elephants, the leader of the troops who ride on elephants. स्वजनसंबन्धी=bearing some connexion of kinship. As to दुसारसेवक Cf. Das'akumāra; p. 145. अ-त्रगणसुख्य=head of a tribe of Kshatriyas. On the reading adopted in the text, Chandragupta must be supposed to know all, and reading the words एते वयम्, &c., to speak for the purposes of the कृतकक्छह as if he did not know. [It is preferable to omit this sentence which is quite out of place. So also it is more reasonable that the paragraph should be read out by Chânakya to Chandragupta. No propriety is served by Chandragupta's reading it to himself. ] प्तावन, &c. is as much as to say, "Well I have read this letter, what next?" of &c., are three of the four vices enumerated in Raghu IX. 7. See, too, Manu, chap. VII., st. 58. अनिभुक्ती= inattentive. अधिकाराभ्याम्, &c.=removed from their offices, and put on mere subsistance allowance. स्थेन &c. (p. 173)=on their respective duties. कोशहस्त्यश्च=money, elephants, and horse. इत्युत्पाद्य= getting up this story. स्वदोपाशङ्कया=having misgivings or fears with reference to his own misconduct i. e. anticipating punishment for it. कृतज्ञतामनुवर्तमानेन (p. 174)=following the path of gratitude. अनन्तरम्=very close. दायाद is literally those entitled to inherit, hence generally relatives (competing with one another for the inheritance). Cf. with the idea involved here Prabodhachandrodaya,, p. 12, Prasanna Râghava, p. 91, and Bhartrihari (Niti) st. 21 and note. प्रतिविहितम्=adopting a remedy. प्रयोजना-पेक्षया=with reference to, in consequence of, some special cause. अनुप्रहो निप्रहश्च=Reward or punishment. व्यसन=evil habit. राज्यस्य सूलम्=the mainstay of empire. दायादमसहमानयोः. This phrase is not common, but Cf. Kathâsaritsâgara, p. 255, Raghu, XIV. 63. The other readings present no difficulty. पूर्वः पक्षः—अनुप्रहपक्षः. प्रधान-पुरुषवर्गस्=the number of our men of high position, as in Malavika-gnimitra, p. 12, and Vîracharita, p. 131. The answer to the second alternative seems to be that the adherents and friends of the Nandas would become disaffected and would have Gaog confidences ha of fair treatment by Chandragupta, if Chandragupta's own adherents and friends were punished as suggested, and thus the gradual subsidence of old memories and quieting of the kingdom would be delayed. अनुगृहीतासत्यक्ष:=who has taken our adherents into his own favour. च्यायाम=exertion. As to द्वयीगतिः Cf. Vîracharita, p. 81. It means two courses.

P. 177. स्वहस्तो दत्तः Cf. Malatîmâdhava Notes, p. 66. (L. 304). In the Venîsamhâra, p. 77, the phrase दसहस्ता occurs, where it seems to mean rather "giving help," than "giving proof." But probably this is a later development of meaning. In some of the copper-plate grants recently deciphered, we have the phrase खहस्तो सम in reference to the signmanual of the grantor. See inter alia Journal B. B. R. A. S, Vol. X. p. 27. प्रतिपादन=handing over. Cf. Bhartrihari (Niti), stanza 16. कृतवातामात्रफल:=the only result of which is that the sin of ingratitude lies at our door--the only temporal advantage which was to be obtained by perpetrating the act of ingratitude, being sacrificed, if the course suggested is adopted. एक्ट्रवासात, &c.,=having lived in one place with these subjects of Nandas, enjoys their perfect confidence. प्रस्कार=manliness, bravery. Cf. Kirâta V., 52, and Mallinath on सहायसंपदा=by means of his possession of friends. As to कोश see p. 173 supra. अन्तःकोप (p. 178)-internal disaffection. Das'akumâra. p. 81. हृद्येश्य: श्रङ्क:=a dart rankling in the heart. विकस्य गृहीत:=captured by bravery, force. राक्षसः खल्वसौ. Cf. the phrase at Vîracharita, p. 24, and the similar Marâthi phrase राज्यस च तो. अभियुक्त bears here the same sense as at p. 172 supra. Cf. Jânakî Parinaya, p. 310. वियुक्तः, &c.=If he were destroyed you would lose a man so good as he is. age-or if. Cf. inter alia. Vîracharita, p. 31, Kirâta I., 44 and Kâdambarî, p. 160. वनगज, &c. Cf. p. 106 supra. The metre of the stanza is Mâlinf. तेन for येन makes the syntax clear and easy. On our reading the construction is like that noted at p. 66 supra, or येन must be taken to continue the speech from प्रशस्त्रतः. The reading of the commentry evidently included न तावत् after वाक्यशेषः. The majority of MSS. are in favour of something of that sort; and that, therefore, ought to have been in the text. As to मा तावत् or न तावत् which would both mean no more of that, Cf. S'akuntala, p. 230. CC-O. Prof. Salva Yra Shefianebeofon Digitant सिंह हें कि बर्धि e Qungo 26 दुम्मा पर ना गर्छ- । पार्टिश के प्रमाण पर का प्राप्त के प्रमाण पर के प्र

असद्भारास्—made by our soldiers. स्वेषु वर्गेषु—our own adherents. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrîdita. आरुद, &c.=The declaration in making which the knot of hair was loosened by fingers, whose tips were out of order owing to the flashing of the anger that was rising within me. The words given in the footnotes as being here contained in R. and M., are from the commentary of Dhundhirâj, and show that the originals from which R. and M. were copied probably included a copy of the commentary as well as the text. As to अग्राहुली see the remark of Mallinâth on Kirâta XVII., 38, and Cf. Mrichchhakaţika, p. 115. दीची the commentator takes to mean long with reference to the time taken in destroying the enemy. It seems to me rather to refer to length of space, the figure in the mind of the poet being, probably, the same as at p. 65 supra, where the प्रतिचा is spoken of as a सरित, and the length of water to cross is great owing to the number of enemies sworn to be destroyed. As to चन, &c., Cf. Kathâsarit-sâgara, Lambaka, I., and Taranga, IV., stanza 95, and the quotation at Max Müller's History of Ancient Sanskrit Literature, p. 204. The Nandas were supposed to be extremely wealthy. प्रयोग-भूता:=successively. प्रथतो, &c. See Siddh. Kaum. I., 370. The metre of the stanza is Sragdharâ.

P. 181. आवद्भनं विचल्ति:=moving about in circles. Cf. the description of the इमदान in Chandakaus'ika, p. 66. पितृवन=इमसान. See Das'akumāra, p. 123. It is called पितृसम at Kumāra V. 77. The creatures living there may be seen described at Mālatīmādhava p. 168, et seq. The main sentence leaving aside the adjectives, is as follows:—"Behold these fires are not even yet extinguished, which are entertaining these creatures living in the cemetery with a feast on the Nandas, and which are making all the quarters of heaven look clouded in consequence of the smoke-like vultures that, with their large and unmoving wings, are wheeling round in circles in space." For एते and एतान, Cf. सिंहासनियम at p. 117 supra, and note thereon. He speaks as if both Chandragupta and himself could see the whole thing before their eyes as they were speaking. The metre of the stanza is Sragdharâ. देवम, &c.=only the ignorant respect destiny as an authority, trust to destiny alone. Cf. Kirâta III., 24. आरोहिस्डिस्टिएएं SiPherprimasor meanings has contempts according to the commentation.

however, seems to be, to exercise power on, to bring under one's control. Cf. Das'akumāra, p. 143 (Calc.) and the use of the synonymous अवस्कन्द at Vîracharita, pp. 42-7. As to शिखां मोक्तम् see p. 45, st. 63, and p. 63 supra, and note there. [ सुक्तामपि for बद्धामपि is a better reading, as the शिखा was not tied up as yet.] For the phrase प्रतिज्ञामारोद्धम्. Cf. p. 182 supra. प्रोतः=literally surrounded, brought under power or control. The metre of the stanza is S'ikharinî. "His eyes, which are turbid in consequence of being washed by the clear water pouring from them upon the eyelids being opened out in anger, and which are red in colour, are, as it were, flashing forth fire, in which the contracted eyebrows are, as it were, the smoke, and methinks the dashing of his foot was borne with difficulty, and with a terrible quaking by the earth. whom it reminded of Rudra exhibiting in his Tandava dances the sentiment of terror." The metre of the stanza is Sragdhara. For the genitive रुद्रस्य see Siddh. Kaum. I., 297. कृतक=factitious, pretended. Cf. कतककलह at p. 152 supra. उत्तरोत्तरेण=bandying words. THE Cf. p. 67 supra.

P. 184. भेट:=instrument of dissension. दूपणाय. Cf. p. 258 infra. The result will be your own conviction. The metre is Vasantatilaka. गृहीतार्थी: &c.=let it be announced to the people. निरुपपदम=without any epithet of respect, c. g. आर्थ Cf. Mrichchhakatika, p. 343. हन्त=Alas. संगृहीतोऽधिकार:=authority has been withdrawn from Chanakya. असरकृत्ते may, perhaps, be taken to mean does wrong, or in the sense proposed by the commentator, which requires सचिवस to be supplied. ब्यास is interpreted by Mallinath on Magha XII., 28, and Kirata XVII., 25, to mean दुष्राज. Cf. also Vîracharita, p. 48, and Kirâta XIII, 47. With वाच्यतां याति Cf. Kâdambarî, pp. 202, 236. वाच्यंगताः in S'âkuntala, ... p. 198, and also Raghu VIII., 84. देवो देव: संवृत्त:=your majesty is now a king, indeed. Cf. बन्धनमिव राज्यं न राज्यमिव, p. 169 supra. एवससासु गृह्यमाणेषु, (p. 185)=when I am looked on in this light namely, as having become independent of Chanakya. Cf. the use of गृहीत at S'akuntala, p. 239 ( सवापि मृत्पिण्डबुद्धिना तथैव गृहीं-तम् ). सकामो भवत्वार्यः=let Chânakya have his wish. This phrase occurs very frequently, See inter alia, Malatimadhava, p. 224, oend the expression अकामां करोमि at p. 114 supra. जुल्ककलह=empty, useless quarrel. Cf. Viracharita, p. जिन्न हे अर्थने क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रि

expression would be 'गृहमार्गम् &c. But this expression also occurs again at p. 196. In the S'âkuntala (Calc. ed. 1871), p. 173, we read तत्तदेवादेशय माधवीळतागृहम्. In Williams's edition the reading is तत्तमेव मार्गमादेशय (p. 238). छित्तगोरवस. (Cf. p. 202 infra) = overstepping the bounds of respectfulness. भूविवरं प्रवेष्ट्रम्. Cf. S'âkuntala, p. 214, Uttararâmacharita, p. 195. But in both those cases the idea is that of a living person being absorbed into the earth; here it is दुद्धि. The meaning is that his intelligence is leaving him, as it were; he cannot judge of what is proper to be done. अतिपातयान्त seems to mean the same thing as छित्त supra, and the figure is the same. Cf. S'âkuntala, pp. 15, 187. The metre of the stanza is Vasantatilaka.

#### Act IV.

P. 186. ही हीमाणहे. हीही occurs in the Mrichchhakatika as an expression of wonder (see p. 149 et seq.), and हीमाणहे in Mâlatîmâdhava, p. 290, and Mṛichchhakaṭika, p. 8. See, too, Gaṇaratnamahodadhi, p. 7. गतागतम्=coming and going. Cf. Bhartṛihari (Vairâgya), stanza 7. क्रमकः (p. 187), see p. 146 swpra. महसुख (p. 188)=good sir. Cf. S'âkuntala, p. 290, Chandakaus'ika,, p. 94, Mrichchhakatika, p. 345. विधेरविधेयता= unmanageableness of destiny. The metre of the stanza is S'ikhariṇî. कार्योपक्षेप, &c. see Das'arûpa, p. 12. बीज, see Das'arûpa, pp. 8, 11, 18. विसर्श, see Das'arûpa, p. 36, where it is called अवसर्श. As to संहरन्कार्यजातम्, जात-समूह, Cf. the Kos'a cited at Raghu V.

1. See Das'arûpa p. 46, and Cf. stanza 22 at p. 11, where the name उपसंहति is derived from the same root as संहरन here, and compare as to all this Dr. Hall's notes at Das'arûpa, Preface p. 10, et seq. A similar figure comparing the work of a poet and a practical administrator occurs at Magha XI, 6. It may be remarked, en passant, that Dr. Hall's suggestion about the "fifth articulation" being properly called निवहेण, instead of निवहण, is untenable. The latter word which means carrying to the end, completion, is the proper word, instead of the former, which means destruction. In our commentary the word is always written निर्वहण. The metre of the stanza is Sragdharâ. As to अपिनास (p. 189) see p. 90 supra, and Cf. Mâlatîmâdhava, pp. 21, 145 (commentary) saty The sentence legion. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha course; तद्यिनास दुरात्सा चाणस्यबदुः अतिसंघातुं राक्यः स्वात्. The other interpretation of it, in consequence of the interruption, is given in Råkshasa's speech. Cf. as to this p. 90 supra. वागीश्वरी,—such words are supposed to have some superhuman sanction. Cf. Prasanna Råghava, p. 56, Kådambarî p. 65, and note in the commentary thereon (Part II., p. 48). प्रसावगता I do not know of any authority for the commentator's explanation of प्रसावगता by संवादं गता. I take it here to mean as contained in the foregoing conversation. आगतः is perhaps not exactly in place, but it is capable of explanation. दूर &c.,=Let alone close proximity, even the sight of kings is difficult to obtain for those who are not blessed by fortune. कल्याणकुळ्यराणाम्=The double entendre on this seems rather forced; and it is not very necessary to construe कल्याण, &c., with देवानाम. The metre of the stanza is Gîtî.

P. 192. For the genitive in तातस्थोपरतस्य Cf. Raghu II., 25, Kâdambarî, p. 77. व्यस्ताडन, &c. (p. 193)=I formerly made a solemn declaration that I should make the funeral offerings to my father after reducing the wives of my foe to that changed condition which was brought on my mothers by sorrow—the necklaces of pearls broken by the beating of the breast, the outer garment falling off, the hair made rough by particles of dust, and cries of affliction—Alas! alas!—issuing piteously. As to मातजन compare the rule पितृपत्न्यः सर्वी मातरः. The metre of the stanza is S'ârdûlavikridita. उदाच्छता, &c .= either undertaking a task worthy of a person not base, I must go the way of my father by dying in battle, or force away the tears from the eyes of my mothers and carry them to the eyes of my enemy's wives. The metre of the stanza is Vasantatilaka. सोत्सेघ (p. 194), raised high up. Cf. Kumâra V., 8. खिमव खण्डयन्त:=striking, as it were, against the sky with their hoofs, alluding apparently to the manner in which a horse raises his foot very high in moving when his speed is suddenly checked. मुक्सण्टै:=the bells being silent, not ringing as the elephant's speed has been checked. मर्योदाम्, &c. Cf. Raghu XVI., 2, also Gîtâ II. 70. The metre of the stanza is Sragdharâ. सद्भटादिभि: Bhadrabhata and the others are the men supposed to have deserted Chandragupta, but really emissaries of Chânakya, see p. 309 infra. द्वारीकृत्य=through, making him connecting Link between Vist Swostri Egylatica a Republication is the cosha

same as in चाणक्यमतिपरिगृहीत at p. 111 supra. For अयम्, &c., signifying "the meaning of these words." Cf. the construction at Uttararâmacharita, p. 199 (एप ते काज्यार्थः). विजिगीयु=aspiring, ambitious. Cf. p. 312 infra. and Murâri, p. 114. आतमगुणसंपन्नः= possessed of similar qualities, tastes, feelings, &c., as one's-self. त्रियहितद्वारेण=through the intervention of one who is beloved and friendly. नमु न्यास्य एवायमर्थः=This is certainly a very proper thing that &c. नम्बमात्य, &c.=but certainly the minister Râkshasa is most beloved by us and most friendly to us. जितकाशी. See p. 109 supra.

P. 196. नन्दान्त्य:=Chandragupta was a scion of the family of the Nandas, though not a legitimate one. Cf. p. 115 supra. सुह-जनापेक्षया = out of regard for his friends. संद्धीत = might make a treaty with (संधिं कुर्यात्). Cf. Murâri, p. 95. अये स्मृतम् see p. 191 supra. सत्त्व &c. (p. 197). The suspicion about Râkshasa is already telling practically on Malayaketu. सत्त्वभङ्ग-giving offence. चित्रताag, &c .= in unrestrained conversation where matters are frankly and openly stated. The use of अन्यथा अन्यथा should be noticed. It is similar to that of अन्य अन्य, and different from the Englishone way, another way. यहन=deep, not easily to be comprehended. परिच्छेत्तम् = to define, to understand accurately. Cf. Mâlatîmâdhava, pp. 54-5, and note thereon. मह वस्रोण. (p. 198) corresponds to the Sanskrit महचनात. See p. 85 supra. उपश्लोकयितव्यः see p. 146 supra. मानितो, &c., received with respect by the people. The implication of the stanza is that the one is a चन्द्र in name only, the other is such by his merits, and that the one is acceptable to and gratifies only a small knot of people, the other more generally. The metre of the stanza in Anushtub. परिपाटी ( p. 200 ) series though here the series consists only of two stanzas. Cf. प्रणामपरि-पादी in Prasanna Råghava, p. 36, see, too, p. 65. चाडुपरिपादी in Mallikamaruta, p. 244. भेदबीज = seed of dissension. सद्यः क्रीडारस-च्छेद = interruption, even for a short time, of the enjoyment of sport or amusement. प्राकृत: = a mean, ordinary fellow. लोकाधिक-धाम = power transcending that of all men. Cf. Raghu II., 75, and comment of Mallinath thereon. एवमेतत् = quite true. Malayaketu applies the sentiment uttered by Rakshasa to his own case. कञ्जपित . (p. 201), see p. 154 supra, and Cf. Das'akumaracharita, p. 76, and CKiratas XHII, एवं क्रेस्ट्रिय विद्यालया प्राप्तिक प्रियोग्न क्रियोग्न क्रयोग्न क्रियोग्न क्रयोग्न क्रियोग्न क्रयोग्न क्रियोग्न क्रयोग्न क्रियोग्न क्रयोग्न क्रयो &c. This is further to suggest the view put into Malayaketu's mind at p. 195 et seq. कृतवेदी = कृतज्ञ: grateful. Cf, Kirâta XIII., 32. विश्लेप: (p. 202) = separation, breach. आत्यन्तिक = lasting. इस्त-तल्जाः=in my power. Cf. the Marâthi phrase. उद्धरण (p. 203) = dethronement. Cf. Raghu IV., 66. The meaning is that Râkshasa sees no benefit to himself in deposing Chandragupta, when once the latter has cast off Châṇakya. The Râkshasa's cue must be to become minister in Châṇakya's place as suggested at. p. 196 supra. तपोवनम्, &c., is, of course, an interrogatory sentence.

P. 204. देवस्य निकृति:=insult offered by the king. The metre of the stanza is Vasantatilaka. अलगन्यशा विकल्प=no more of these doubts, in a sense contrary to the news brought; in effect. doubts about the truth of the news. राज्ञास्, &c.=why would Chandragupta, who has at his feet (Lit. whose feet are placed on) the heads of kings, the crests of which are adorned by the brilliance of their moon-like crest jewels, put up with breaches of his orders committed by his own people? Kautilya, too, on the other hand, though wrathful, being personally aware, in consequence of his incantations for killing his foes, of the troubles of a solemn vow, and having fulfilled one by good luck, does not make a vow again, being afraid of inability in future. अभिचार (p. 205)=performing enchantments for destroying enemies, &c. Kâdambarî, p. 217 and Kirâta III., 56. The familiar precept on that is इयेनेनाभिचरन्यजेत. As to तीर्णप्रतिज्ञ: Cf. p. 65 supra. आयति-उत्तर: काल: Cf. Kirâta II., 14, and comment of Mallinath there. विश्रासय, see p. 145 supra. कुमारस्य &c. The word कुमार would make way for महाराज or अधिराज on Malayaketu's installation. Cf. the similar idea at Murâri, p. 113. अतिरस्कृत=not overshadowed, in effect not supplanted. संमृतवर्षः (p. 206)=with forces all prepared. उदीक्षमाणै:=expecting, looking out for. प्रतिष्ठस्व विजयाय=start for victory. पितृभूतम् (p. 207)= bearing to him the relation of his paternal family. अपरागामपीम्यां विप्रकृता:=troubled by disaffection and anger; as to विप्रकृत Cf. Kumara II., 1, where the sense is slightly different. प्रतिपक्षोद्धरणे= rooting out the enemy. Cf. p. 203 supra, and also p. 99 (समुच्छे-त्स्यति). संभाव्यशक्तिम्=whose power is believed to be likely (to uproot, &c.) Cf. for the construction Kirâta XIII., 1. अन्न निद्शीनम्, &c. Râkshasa, as an old subject of the Nandas, bears no love to CCh. Profraguett that the contrary and the tapartifrom any fault of

Chânakya's. Such, too, says Râkshasa, is the case of other people, now subjects of Chandragupta, but who, having been subjects of the Nandas before, did not belong to the special clique of Chandragupta.

P. 208. प्रतिविधातुम्=to resist our attack. तत्संभवति=that is possible, viz., the conduct of the affairs of the kingdom in the mode suggested in Malayaketu's speech. सचिवायत्त, &c.=always having the accomplishment of work entrusted to a minister, and so unfamiliar with the affairs of the world like a blind man. This is to be explained by that मत्सर् about Chandragupta which Râkshasa acknowledges in Act VII. (See p. 311), for there Råkshasa also tells us that even in childhood Chandragupta was expected to rise to a high station; and see, too, p. 43, st. 40 supra. अत्युच्छिते, &c. =royal power stands with her legs quite rigid, where there is a king and a minister grown too powerful; it is an abnormal state of things, an unstable equillibrium which is easily broken. The figure is taken from the games of dancers and tumblers, as stated in the commentary. असहा अरस्य=unable to bear the weight, i. c. her own weight, in the abnormal position. As to the construction Cf. Mågha X., 81, Kirâta VII, 7. अपकृष्टाः ( p. 209)=severed. See p. 206 supra. तद्र्येण:=one who entrusts all to him. उत्सहते, &c-=is unable to live, or to perform the king's part; for उत्सहते Cf. Kumâra V., 65. अदृष्ट, &c. is identical with अप्रत्यक्ष, &c. at p. 208. तन्त्र affairs of state. Cf. p. 108 and note there. व्यसनमभियुक्षान = one who applies himself to search out some misfortune of the enemy, and then assails him. Cf. Magha II., 57, and commentary thereon. ऐकान्तिकी-certain, assured. Cf. Bhartrihari (Nîti), st. 7, and note. The sentence is, of course, interrogative. चािल्याधिकार-विसुखे is not easy to analyze, though the sense is clear enough— "disinclined to the duties of his office, as he had been removed from it." Probably चलितः अतएवाधिकारविमुखः is better than चलिताधिकारः अतएव विमुख:. As to मौर्ये नवे, &c. &c. Cf. p. 175 supra. स्वाधीने मयि= my services being at your disposal. रूजा in the stage-direction is रूजा for the apparent self-laudation involved in his words. Cf. p. 99 & 309. As to योग-उपाय, as the commentator takes it, Cf. inter alia, our Gîtâ p. 65, Mâgha II., SS. त्वहाञ्चा &c.-between us and the accomplishment of our objects, stands simply your CWillindo yave giventhe cwerd of communad and a wear to for the a

P. 212. अनिमित्त=ill-omen. The sight of a अपूर्णक is considered inauspicious. See p. 220 infra, Mrichchhakațika, p. 238. Muktes'vara's Râmâyana, too (circa 1609), the same idea occurs. See p. 45, st. 64. अवीसत्स. The Prabodhachandrodaya, p. 55, gives a description of the appearance of a अप्राक, which is there characterized as वीभरस, revolting. Cf. Malatimadhava, p. 341, and commentary there. The Kshapanakas are represented in the Prabodhachandrodaya (p. 60), as insisting on the omniscience of the founder of their system on the ground of his knowledge of the stars. As to अहेन् see the definition given at Sarvadars'anasangraha, p. 33. प्रतिपद्यस्वम्-accept, obey. सहूर्त, &c. Cf. Gita XVIII, 37. The metre of the stanza is Arya. धम्मसिद्धी Cf. Mrichchhakațika, p. 239. आवक see Mâlatîmâdhava, p. 367, and note there. भदन्त =a Buddhist mendicant. In the Unadisatras it is explained to mean प्रवित, (See Siddh. Kaum. II., 411, and U.S. by Aufrecht p. 229), which word, however, it should be remembered, is applied to the Buddhist mendicant at Mrichchhakațika pp. 243, 361. See also Corpus Inscriptionum Indicarum, p. 26, and Childers' Lexicon there cited. आमध्याद्वात्, &c.=the full-moon-day, when the moon is full, is till noon a day of no benefit. The Nakshatra will be unfavourable to you who want to go from north to south. गमणम् &c.=you should go. तिथिरेव न गुड़्यति=the day itself is not unexceptionable, i. e. the full-moon-day. The double entendre should be noticed. It is explained in the commentary. पुक्ताणा, &c.=the virtue of the day of the month is one, that of the Nakshatra is fourfold, and that of the conjunction is sixty-four-Told; such is the conclusion of the strence of astrology althe conjunction

tion, though evil, becomes good if under the planet Budha. And going with the moon's power you will obtain full success. संवाद्यताम्=bring to an agreement, compare. कृतान्त means both हास्त्र or science as in Gîtâ XVIII., 13, and the god of death. Both senses are intended. See them explained in the commentary. आविभूत, &c. The trees in the garden in the morning cast their shadows towards the west, where the sun is going, hence they are supposed to act, as it were, as the sun's devoted servants. In the evening, the sun goes towards the west, while the shadows lengthen out towards the east, and hence are supposed to desert him in adversity. अपर, &c.=when the disc of the sun is tossed down the side of the western mountain. For the last line Cf. Vîracharita, p. 21. For quotations, see Das'arûpa, p, 47, and Sâhitya-Darpaṇa, p.161.

#### Act V.

P. 219. रेख, &c. See p. 88 et seq. ही, &c. see p. 186 supra, and note there. The figure in this stanza is criticised by Professor Wilson as not "natural to the style of the composition of the period to which the drama belongs." But नीतिपादप and its flowers are spoken of in Kâlidâsa (Mâlavikâgnimitra, p. 10), and in Bhavabhûti (Vîracharita, p. 93), and the further elaboration of the figure here is scarcely open to the criticism bestowed upon it. The metre is Arya. अशकुन, &c. (p. 220). Cf. p. 211 supra. संमतम्=acceptable, as he wants his journey to be interrupted, and to fall into the hands of Malayaketu's officers. For the genitive in आहेतानाम् (p. 221) see Siddh. Kaum. I, 294. छोकोत्तरमाँगैः=by paths which are not accessible to all people. Cf. a summary of the view of the Arhatas given in the Sarvadars'anasangraha, p. 52. प्रस्थान, &c.=busy in preparing for a journey. शकुन: (p. 222)=a good omen, which will direct you well on your way. मुण्डित, &c.= you ask whether the Nakshatras are proper for shaving, after having shaved. Cf. Sarasvatîkanthâbharana, p. 14. sundry occasions, now observed as unfavourable for shaving. साव-गाणं (p. 223) should be सावगा ज and in the छाया it should be आवक न. अनिवारितः &c=ingress and egress were quite uncontrolled, free. असुद्राज्ञान्त्रित:=not marked by the signet or seal, probably meaning not possessing committee that the committee of t

232, the words indicate that the Hai itself is given. This, however, may mean either the signet or a seal-impression on some other thing. The latter is more likely, having regard to the word. लाञ्चित used here. गुहम is a sort of village Police station. Mrichchhakatika p. 212., Kâdambarî, pp. 127, 132, and the quotation from Manu given in the commentary there. See, too, Chandakaus'ika, p. 61 and Ganaratnamahodadhi, p. 107. HI प्रवेड्यसे=do not let yourself be thrown into. Cf. the similar construction at inter alia Mâlatîmâdhava. p. 281. कि ज &c. (p. 224), without अहम्, the construction of this sentence is not quite complete. It must be supplied in construing the reading in the सावगा—the commentator, apparently, reads सावेगम् for this. But none of our MSS. has the reading, and it is not very appropriate, as Siddhârthaka and the Kshapanaka are both ignorant that each of them is an emissary of Chânakya. Without the भण में, which B. N. insert in the next speech, the meaning must be that the anger of the Kshapanaka might prevent the accomplishment of Siddharthaka's wishes, and so Siddarthaka wishes to mollify him.

P. 225. मुहर्लक्ष्योद्भेदा=the manifestations of which can be often perceived. Cf. Dasarûpâ, p. 20. यह: &c.=often too deep to be comprehended; often full-bodied (i. c. where all is laid bare); often in consequence of special objects to be accomplished very meagre (i.e. not clear in all its parts); often appearing as if its main purpose was lost, and often again appearing to yield ample fruit. नयविद्=politician. The metre of the stanza is S'ikharinî. For the quotations in the commentary, see Das'arûpa, p. 55. आस्थान-सण्डप=pavillion for the assembly or Durbar. The commentator's reading was apparently कष्टं यद्सास, but where he read एवमिप is not clear. The commentator's explanation, too, seems hardly correct. The meaning is "Alas! it is, indeed, hard to have to deceive this prince Malayaketu, who is kind towards me to this degree." 30 &c.=turning his back on, or blind to, his family, all sense of shame, his own reputation, and self-respect. अणिकमपि. There seems to be little force in the अपि, the readings in the notes yield a better sense, the reading of G. E. N. being quite clear and appropriate. For the locative Cf. p. 255 infra. तदाजास्=the order of the wealthy man to whom he has sold himself. विचाराति-Englished who has gone beyond the stage of reflection. To Find State of Sta

before entering service. The metre of the stanza is S'ikharinî. विकल्प-doubts, suspicions. भत्तया, &c.="Will he, in consequence of devotion strong by reason of his affection for the family of the Nandas, enter into a treaty with the clever Maurya, who belongs to the family of the Nandas, after he shall have discarded Châṇakya? Or will he remain true to his promise, reckoning highly the firmness of the virtue of devotion? Thus is my mind perpetually whirling about, as if it was mounted on a potter's wheel." The metre of the stanza is S'ardûlavikridita. [ विगणयन् the reading of B. E. N., gives a good meaning; thus the doubt is between भक्ति on the one hand, and सत्यसंघत्व on the other]. अहासंपादनमन्तिष्ठति=is performing the duty of giving passports. असंचारा, &c.=motionless, so as to make no noise. The shutting of the eyes here spoken of is a form of sport which is still not uncommon. Cf., too, Vikramorvas'î, p. 94, and Viddhas'âlabhanjikâ, p. 50.

P. 229. राक्षसंस्य सित्रम्—This shows that Chânakya did not even tell his various emissaries who were to be co-conspirators with them. राक्षसस्य प्रयोजनम्, &c = you are not going on any business to be done for Råkshasa, are you? प्रणयकीप is not such anger as finally breaks off friendship, but rather a sort of friendly complaint. Cf. Prasanna Râghava, pp. 37, 41, 65, Viddhas'âlabhanjikâ, p. 50, see, too, Murâri, p. 57 where रामः सप्रणयरोपस्मितं तं ( i.e. Lakshmana) प्रयति. हताश seems to be a mere term of abuse like our Marathi सेला, or जळला, as to which see our note on Bhartrihari (Nîti), st. 94. For हतान see Ratnâvalî, p. 6, Venîsamhâra, p. 237. अश्रोतव्यम् (p. 230)=something so bad that the hearing of it even should be avoided. Cf. the slightly different use of the same word at p. 287 infra. safatto one who asks for it, and therefore will believe it and make that sort of use of it which is desired. इति कृत्वा is the same thing as इति. Cf. Kâdambarî, pp. 101, 142, and the use of similar form कार्स as explained in the Siddh. Kaum. II., 468. जीवलोकाविष्कासिष्ये (p. 232)=I shall be thrown out of the world of living creatures, i.e. shall be killed. This apparently, is intended to suggest the treason against Malayaketu for which Chitravarman and others are afterwards destroyed; but no further use seems to be made of it in the sequel. Ry-मधिकुस (p. 233)=referring to the enemy. Cf. S'âkuntala, p. 76.

The commentator's CC-explaination of Shasti Collection Digitized By Siddhanta Cangot Malaya Keta,

viz. the Kshapanaka himself, though in one respect better than ours, seems, on the whole, not to give the intended sense. The metre of the stanza is Ruchirâ. कृतार्थोऽसि=I have accomplished my purpose. See p. 71 supra. His intention appears to have been to get this account communicated to Malayaketu by Bhâgurâyaṇa. That object has been already secured more promptly and fully.

P. 234. निर्वृत-at ease. Cf. Venisamhara, p. 174. अन्वर्धतोऽपि नज राक्षस, राक्षसोऽसि=oh Râkashasa! You are a Râkshasa, indeed, in a significant way, ie, your name is significant of your character. A Râkshasa is a wicked character, as in Venîsamhâra, p. 235, or Vîracharita, p. 67. The metre of the stanza is Vasantatilaka. भवत्वेवं तावत=well, then, I will do this now. In the commentary of Râghavabhatta on the S'âkuntala, p. 196, where सबत also occurs in a similar sense, it is said भवत्विति निषेधे। अस्तु भवतु पूर्वत इति निपेधे इत्यक्ते:. See p. 89 of this very useful commentary recently published by Messrs. Godbole and Parab. The meaning is that अवत indicates something about to be done, contrary to that to which things were tending before. आवेग-excitement. अर्थशास्त्र-व्यवहारिणास् &c.=with politicians, men dealing with political affairs, the distinction between foes, friends, and neutrals is dependent on tangible gain or interests, not on personal inclinations as with ordinary people. सर्वार्थ &c.=Râkshasa who wished Sarvarthasiddhi to be king. अर्थपरिपन्थी=obstacle in the way of his interests. परिपन्थी is a form, according to Panini, not admissible except छन्दास. See Siddh. Kaum. I., 177, but it is often used. Cf. inter alia Gîtâ III., 34, and also Mâlatîmâdhava, p. 343, Chandakaus'ika, pp. 21, 22, 27, Kathâsaritsâgara Taranga XV., 19, Taranga XVII., 47. नीति, &c,=politics lead persons, even while living, into a sort of new life in which previous conduct is all forgotten, i.e. as to friendly or unfriendly conduct towards others, that is forgotten when the interest of the moment requires a contrary course to be adopted. The metre is Indravajrâ. उपग्राद्यः (p. 235)=should be received, should continue to be entertained in service. प्रतिश्र=afterwards, after obtaining the kingdom of the Nandas. As to अधिकृत here, Cf. p. 149 supra. आनयन्त्ये गुणेषु, &c. =bringing all matters commanded to be done into the class of good actions, Said makings on colshuth one see ses donaha e Gangotti Gyaan Kosha

metre of the stanza is Gîti. आगन्तक:=one recently come, temporary arrival. Cf. for a somewhat similar use of the word, Raghu, V., 62. परिश्रह=attendant. See the Lexicon cited in Râghava-bhatta's commentary on the S'âkuntala, p. 61.

P. 237. कार्यगौरव=importance of the business. सद्दां परिपालयन, &c .= open it, preserving the seal. For other letters, see Gadyapadyavali, pp. 10, 41, where three are collected. अवगमयति= informs. कापि=unexpected. Cf. p. 152, 68 supra. प्रथममूपन्यस्तसंधी-नाम (p. 238)=with whom a treaty has been come to before. पूर्व, &c.=by encouragament in reference to the formerly promised exchange for the treaty. What was promised is explained further on. स्वाश्रय=Malayaketu. उपकारिणम्=Chandragupta. सत्यवत:=the truthful one; apparently the accusative plural. कोपन्ण्ड=treasure and army. Cf. Murâri, p. 105, Kâdambarî, p. 105, Kirâta, II., 12, Raghu, XV., 13. agg-domain. As to the instrumental case Cf. Vîracharita, p. 67, Venîsamhâra, 241. टेखसाग्रन्यार्थम्=In order that this letter might not be unaccompanied by the customary present. वाचिक (p. 239)=message. कीदशो लेख:=what is the meaning of this letter? something like the Marathi हें कसें काय आहे? As to तिष्ठत see p. 58 supra. सिश्च See Mâlatîmâdhava, p. 10, (Commentary). एष जानासि=here you shall know at once, i.c. we shall make you admit that you do know. व्यक्तं चन्द्रगुप्तस्य लेखः =clearly the letter is Chandragupta's, i.e. addressed to him. निर्णीयते=here we shall determine at once. Cf. एप जानासि just before प्रवतः (p. 241)=dependent. Cf. Vîracharita, p. 105, Raghu, II., 56, Kirâta, XI., 33.

P. 242. मल्यनगराधिप:—I doubt much whether मल्यनगर is right. Malaya is the name of a mountain and of the country about it. प्रथमगृहीता:=first mentioned. महाम् (p. 243.) See Siddh. Kaum. I., 278. निरतिशया=unsurpassed, excessive. यत्सत्यम्. See p. 54 supra. परिश्चिद्ध=ease. Cf. विश्चद् in S'âkuntala, p. 181. साध्ये &c.— many of the words here are technical terms of the Nyâya philosophy. See Tarkasamgraha, pp. 30-1. साध्य=major term. अन्ययेन घटितम्=capable of being joined in an affirmative proposition. सपक्ष that with which the major term is ascertained to be always capable of being joined in an affirmative proposition. विषय=that with which the major term is ascertained to be always incapable CC-Of being yould shash Collection. Digitized By Siddhanta e Gangoti Game term.

सिद्ध=proof of a conclusion. Thus in the ordinary syllogism, this mountain is fiery because there is smoke in it, and all that smokes is fiery; the middle term is smokiness; that is always capable of being joined with the major term fiery in an affirmative proposition (viz. the major promise in a syllogism in the European method); it is also capable of being joined in an affirmative proposition with a kitchen, of which we know the major term fiery can be correctly predicated; it is always incapable of being joined in an affirmative proposition with a reservoir of water of which we know the major term fiery can never be predicated. Such a middle term helps us to the proof of the conclusion, this mountain is fiery. But where the middle term is itself the major term, or can be joined in an affirmative proposition with both सपक्ष and विपक्ष, or where it cannot be joined with the पक्ष or minor term, there you can draw no conclusion. In the first case the major premise, to use the language of European logic, would be in truth an identical proposition. In the second case, the major premise would be, in fact, incorrect. In the third, the minor premise would be, in fact, incorrect. The other meaning is given by the commentator. The metre is S'ârdûlavikrîdita. प्राक्परिगृहीतोपजापै: (p. 244) see p. 145 supra. आपूर्ण=nearly full. परिकल्पितविभागै:=making a proper distribution, as shown in the following lines. Cf. परिकल्पितसांनिध्या in Raghu IV., 6, also Raghu XI., 23.

P. 245. प्रस्थातव्यम् &c.=the forces consisting of the bands of Khas'as and Magadhas should follow me in the van; drawn up in battle array. प्रयत्वः of course means not attempt, but exertion here, as at Raghu II. 56. कोल्लाबः &c.=and the remaining group of princes, namely, the Kaulûta and others, should remain about Malayaketu at every part of the way. As to Khas'as &c., see the Introduction. The metre is Sragdharâ. कीलम्. See p. 147 supra. This helps in the development of the action later on, see p. 255 infra. अधिकारपदम्, &c.=an office of authority is a great source of misgivings or fears even to an innocent person. Cf. Priyadars'ikâ, p. 8. This is a sort of anticipation of what is comprised. अयं, &c. First, the fear of the master always works on the servant; next, the fear of those about him is on his mind. Further, the position of those in high office produces hatred among evil persons. The condition of these who have risen high spale acosha evil persons.

fall to be appropriate. The last line means that one who has risen is always very apt to fall. The commentator cites as a parallel, a line which is to be seen at Ch. XXIX. of the Anugîtâ. See our Anugîtâ in the Sacred Books of the East, p. 355. The metre of the stanza is S'ikharinî. पादाभे, &c. (p. 277)=fixing his sight, with an unmoving eye, on the tip of his foot, perceiving none of its object in consequence of its being a vacant stare, he supports by his hand his moon-like face bowed down, as it were, by the weight of difficult undertakings. As to হ্বেন্থ Cf. Bhartri-hari (Vairâgya), st. 6. and note there. The metre is Praharshini. प्रतिविधान (P. 248), here means simply arrangement. विज्ञायते=I understand. किसिव (p. 250)=what, indeed. Cf. Bhartrihari (Nîti), st. 32, and note there. परितोपस्थाने=on account of some matter for great joy. ताडियतुम् with अलम् is not a common nor an admissible construction in the intended sense. Siddh. Kaum. II., 433. The reading in the note is in that respect better.

P. 252. न खलु, &c.=The emissaries of Châṇakya will not say anything which is not quite certain; hence comparison of writing will suit the purpose here. न प्रतिपत्स्यते=will not admit. संप्रतिपत्तिः at p. 256 infra. प्रतिलिखित-a copy. वर्णसंवादः=the resemblance of the letters will make this clear or prove it. एतम् here is difficult to explain. एतत् is better. As to विभावयिष्यति Cf. Yajnavalkya II., 20, 33, Das'akumara, p. 64, and commentary thereon, Vikramorvas'i, p. 14, and commentary thereon. ज्ञाकटदासस्त, &c. (p. 253)—on the whole, I accept the commentator's explanation. The words might mean "but S'akaṭadâsa is my friend, and so the letters do not agree." But this does not seem to be appropriate here. स्मृतं, &c. "Can S'akatadâsa, forgetting his faith to his master, have remembered only his wife and sons, coveting transient gains and not everlasting glory?" For the genitive पुत्र-दारस्य, see Siddh. Kaum. I., 297. The locative is the वैपयिकसप्तमी. See Siddh. Kaum. I., 307. The metre of the stanza is Anushtub. कराङ्गुलिमणियनी (p. 254)=remaining on his finger. Cf. p. 80 supra. अयोगाश्रयम्.—The writing on which the scheme rests is indicated as his, and no one else's, by the other writing. शक्टन-mark the omission of the suffix दास from the name. See, too, p. 256. सर्नु= Râkshasa, or, perhaps, the Nandas are meant. ऋषणम् See p. 135

supra. प्राणाधिना=desirous of life. Though S'akatadâsa's life was

might involve danger to it indirectly. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrîdita. प्रत्यभिजानासि=do you recognise?

P. 255. भूपणवञ्चभ=fond of ornaments, यै: &c.—The ornaments are compared to the Nakshatras, and the face of Parvates'vara to the moon, on an evening in the S'arad season. The metre of the stanza is Vasantatilaka. चाणक्यप्रयुक्तेन=employed, set on, by Chanakya. चन्द्रगुसस्य, &c .= You wicked man have made us the price to be paid for these to Chandragupta, who sells them hoping for a more valuable acquisition in return. As to कल्पित, Cf. p. 132 supra. Hisz:=well put together. See Mâlatîmâdhava, p. 59, and Cf. Murâri, p. 69 (दुःश्विष्ट). संप्रतिपत्ति:=admission. आम्यस्त्तरस् =not weighty, not satisfactory, defence. Medinî gives प्राकृत as a synonym for ब्रास्य. The metre is S'ardulavikridita. परिचरणपर:= always attending on you, following your wishes. स्वमतमज्ञाताः= following your own views. एवमयुक्तन्याहारिणा, &c = you have yourself, in saying these improper things, given the answer to your own question. The answer is, there is nothing to tempt me to such a disreputable proceeding, and that shows you are wrong in thinking I have done it. The metre is Sragdhara. परिभावधाम (p. 257)=object of contempt. क्रतिध्यास-of refined minds. Cf. p. 159 supra. छोकस प्रीक्षका:=good judges of men. अता:-destroy-प्रसां प्रयस्तिहः-counteracting and frustrating the efforts of man. विपमा=fearful. Cf. Bhartrihari (Nîti), st. 97 and note there. विश्रम्भप्रवण:=disposed to be confiding, full of faith. कथाशेषतां नीतः Cf. Kumara, IV., 13. आहितगौरवेण &c. (p. 258)=placing a high value on the counsellorship. प्रस्य=destruction, death. रिपो goes with विकेत्स. Cf. p. 255 supra. "You have commenced the process of our destruction for the purpose of selling us as so much flesh to the enemy." For the construction Cf. Venîsamhâra, p. 37. The metre of the stanza is S'ardûlavikrîdita. गण्डस्योपार स्फोट: Cf. S'âkuntala, p. 61. इन्त, &c.=alas, the enemy has taken possession of my heart itself. भूसि-my lands, dominions. अस (p. 259)=ditch. सर्वात्मना=not half and half, but wholly and entirely. त्रिवर्ग=धर्मार्थकाम. दुनैय:=misconduct. Cf. inter alia Priyadars'ikâ, p. 42, Kathâsaritsâgara, Taranga 15, st. 50.

P. 260. भूमयन्त:=darkening. क्रिशन्त: here is not exactly अधिमवन्त: as at p. 167, as the commentary interprets it; here it seems to mean diminishing the deep zelank ness of a the coloury the cosha

dust not being as dark as the hair. पांद्यसम्बा:=columns of dust, masses of dust. आत्मकाभ=birth, production. Cf. Kirâta III., 32, XVII. 19, XVII., 34. उत्तमाङ्गे=on the head. Cf. Raghu IX., 60. छित्रम्छा: means dissevered from their root, viz. the earth, which has, since the dust was raised, been covered, and so separated from that dust, by the rutwater of the elephants. Cf. as to this Raghu VII., 43. The metre of the stanza is Sragdharâ. चेष्टतं=acts. Cf. चेष्टितस् at p. 254 supra, Kirâta, XVI., 19. करवाणि. The imperative form here is to be noted. Cf. Bhartrihari (Vairagya), st. 102, and note there. सवैरम् (p. 261)=full of feelings of animosity. कि मर्चन्त्यामि=shall I follow my masters, the Nandas, in death? The last two lines, according to our text, may be thus rendered, "Or shall I, with my sword for my companion, fall upon the enemy's forces. That would not be proper either. My heart, anxious for the release of Chandanadasa, would prevent my doing that, if it did not turn ungreatful." The meaning is that the fear of being ungrateful renders the last idea an improper one to entertain. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrîdita.

## Act VI.

P. 262. अलंक्ना:-adorned with the ornaments presented to him. See p. 265 infra. As to जअदि Cf. Bhartrihari (Nîti), st. 24, and note there, and Gaṇaratnamahodadhi, p. 1. जअणकजं, &c .= victorious is the diplomacy of the venerable Chanakya, which has vanquished the party of the enemy, having accomplished all and everything to be accomplished by the instruments of victory,-namely, according to the commentary, army, &c. This is rather a round-about mode of interpretation, but the text requires it, while the rival reading seems inconsistent, if taken strictly, with Chânakya's speech at p. 313 infra; see, too, p. 337. The metre of the stanza is Malint. संतापे तारेशानाम = who are like the moon on occasions of vexation and trouble. Cf. inter alia, Mâlatîmâdhava, p. 55. The metre of the stanza is Gîti, but it seems to be irregular. [The reading of H. given in the footnote, gives a regular metre.] प्रियोदन्त (p. 265) glad tidings. प्रियदर्शन = good to look at. निष्कास्य (p. 266)—See p. 259 supra. असमीह्यकारी=one who acts thoughtlessly, or without careful consideration. Cf. the name of the fifth CC-O Prof. Satva Vert Shastir Collection. Digitized By Siddhanta eGangour Gyaan Kosha Tantra in the Panchatantra and Nagananda, p. 168. उजिल्ला मुख्य ... सूमिस्=leaving the dominions of the wretch Malayaketu. It is not easy to understand होच here. One suspects it should be अहोच. But, as it stands, we must probably take it to mean, "such as remained." The पार्थिन, as distinguished from the सामन्त, must mean the sovereigns in independent alliance with Malayaketu. They start for their own dominions, while the subordinate chiefs or tributaries are obliged to remain at their posts.

P. 267. The genitive in देवस्य अपरकाः should be noted. Siddh. Kaum. I., 294, affords the always-available explanation. The Her here mentioned is not the आमुख or प्रस्तावना (see Das'arûpa, pp. 113-4), but the मुखसंधि (see Das'arûpa, pp. 11-2), in which the action of the play commences, as contrasted with the निवेहणसंधि, in which it is brought to a head at the denouement. See note on निर्वहण on p. 188 supra. When the two—the सुख, and निर्वहण or उपसंहार—do not harmonize together, the play, of course, is defective. देवात्ये, &c .= salutations to the policy of Chanakya, the course of which is inscrutable like the course of destiny. This comparison occurs at p. 225. Salutations to the policy = we can do nothing but bow before it. सारसाधन=strong army, as contrasted with the demoralized forces of Malayaketu. Cf. Kådambarf, p. 51. प्रतिपञ्च=attacked, overpowered. Cf. Kirâta XVI., 49. उद्धमन्तो नद-न्ति=are roaring and moving about. जातकम्पोत्तरङ्गाः=trembling, and so looking as if they were moving about like waves. उहीत, &c.=horses are gathering together, hearing the sounds of victory. The metre of the stanza is Malini. चरितमवगाहितम=to enter into and comprehend the proceedings of Chanakya. Cf. the somewhat similar use of प्रविद्य at Kumâra V, 51. भयविस्रोड seems to be used as a substantive—an unusual use—to mean agitations caused by fear. अनुसंधीयमान:=followed by. The उदुम्बर named here seems also to be an emissary of Chanakya, as he reports Râkshasa's movements to Chânakya, p. 272. वयस्य तथा, &c. (p. 270 ) is, of course, a question—"Has he come after all?" मोक्सिव ब्रेश्न-it looks as if he will get his release. पहुण-see these enumerated and explained in the commentary on Raghu VIII., 21, and Magha II., 26. As applied to नीति it means the policy of Chânakya, which is strong in its possession of all the elements that constitute the hightest policy and that are to be used as Occasion arises. As applied to the cord, Bt Sidens a consisting at Kosha

six strings." उपाय, &c.=the noose of which is made up of a series of schemes. The policy entraps a man by numerous stratagems. अवराष्ट्रन=covering. See S'âkuntala, p. 195.

P. 273. उच्छित्राश्रयकातरेव=as if she was afraid or perplexed, in consequence of her support being destroyed. Cf. p. 114 supra. लामेन, &c.=the people have followed औ, i.e. they desert the old kings to "greet the rising sun." आहे: &c.=the task of putting forth efforts has been given up even by close friends as they have obtained no fruit for their valour. What else, indeed, could they do? They have to remain like bodies without heads, i.e. having no good person to work for. He objects to Malayaketu further on. As to कर्वन्त, see p. 260 supra. and as to उत्तमाङ also see p. 260 supra. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrîdita. [3] -The commentary takes this to mean and, but the usual meaning of both gag and text, its synonym, is weak point, or defect. Cf. S'âkuntala, p. 236, Raghu XVII. 61, Raghu XVII., 11, Kathâsaritsâgara Lambaka I., Taranga, 11, st. 10, Mrichchhakatika, p. 265. The meaning thus is, that all has left the Nandas, taking advantage of a defect in them, so to say, and gone over to a Vrishala. But see, too, Raghu IX., 15 and Mallinath on that. स्थिर=persevering. देवं द्विपदिव—Cf. the next stanza. The metre of this stanza is S'ikharini. अतिद्विधमृत्युयोग्ये=not deserving of such a death, scil, as that which fell on him. The reading of the commentary is different, and is also good. तद्विध to be understood in the same way as तत्सदश (see p. 163). शैलेश्वर-पर्वतक, the father of Malayaketu. अधिकृत्य. See S'âkuntala, p. 102, and supra p. 233. असिद्धि=want of success. The metre of the stanza is Vasantatilaka. बीजनाशं नष्टान्-destroyed down to the very seed. Cf. Siddh. Kaum. II., 472. गुत्रुपते, See Siddh. Kaum. II., 254. देवेन, &c.—The idea is nearly the same as that of the familiar Latin adage, quem deus vult perdere prius dementat. The metre of the stanza is S'ârdûlavikridita. न तु शत्रुवञ्चनपरासूत इति=not the disgrace of having been foiled by the deception practised by the enemy. देव, &c.= the surface of which is rendered holy by the constant walks of his majesty (in these grounds). चित्रम् and प्रजविततुरगम् are both adverbs. चलेषु. Cf. S'âkuntala p. 100, and Raghu IX., 49. अस्यास, &c .= here they sat, here they held their conversations. Cf. similar reminiscences at Kådambarî, p. 212. भूयसा=excessively. Cf. Raghu VIII., 8. The metre of the stanza is Sragdharā.

P. 276. सम, &c.=favourable and unfavourable conditions of life. नवेन्द्र—the moon is very anxiously looked for even now by many people on the first day of the bright fortnight. Cf. Kathasaritsâgara Lambaka, I., Taranga IV., st. 29, Taranga 12, st. 24, &c. वन्ध्यश्रम:=whose efforts have been fruitless. The metre of the stanza is S'ardûlavikrîdita. इदम् viz. what is described in the first two lines of the preceding stanza. विपर्वस=in ruins, dilapidated. In महारम्भरचन, as applied to कुछ, the meaning of आरम्भ is actions, deeds. Cf. आरम्भ and समारम्भ in the Gita passim. अप्कं, &c.=the heart is, as it were, parched up. Cf. Wordsworth's "hearts are dry as summer dust," and Kâdambarî, p. 34, and the use of आई in such passages as Kâdambarî, pp. 37, 137, Raghu XIV., 42. विगुणनृप=bad king, like Malayaketu. The whole stanza refers to the case of the Nandas and himself. नया:=efforts of policy politician's schemes. कुनीतै:=crooked policy. नीत is the past participle, meaning the same thing as नीति or नय. The metre of the stanza is S'ikharinî. श्रताङ्गानाम् &c.—As the text stands the construction must be तीक्ष्णैरुद्रकेः परशुभिः क्षताङ्गानां क्षितिरुहां शाखानाम्, &c. =the branches of trees, the trunks of which have been cut up by large and sharp axes. If the reading उद्यक्क्समृताम् is adopted, that will be a further epithet of शाखानाम, in which case, as there is nothing to correspond with the word श्रितिरहास, the first word अताङ्गानाम must also go with शाखानाम, and must be read अताङ्गी-नाम as in the readings in the note. हना, &c =sending forth cries of pain in the shape of the unceasing noises of the pigeons. स्विन्सीक, &c.=the serpents, heaving sighs, tie up, as it were, the wounds of the branches with bits of their own sloughs, out of pity for the affliction of those with whom they have been on terms of familiarity,-namely, the trees on which they dwell. The metre of the stanza is S'ikharinî. तपस्विन: See p. 126 supra. उद्ययन्त: is an unusual word. It seems to mean showing forth in an aggravated form. "And these unfortunate trees, which show forth in an aggravated form the drying up within their trunks, which shed tears, as it were, in the shape of the exudations from the openings made in them by worms, which are dark through want of shade, and which are drowned in misery, are, as it were engaged in going to the cemetery." The metre of the stanza is Vasantatilaka.
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta a Gangotti Gyaan Kosha
P. 278. As regards विषय, उट., 1 prefer taking the control of the stanza is Vasantatilaka.

" which is easy to obtain in an unfavourable condition of life," instead of "easy to obtain like an unfavourable condition," as the commentator takes it. The meaning is that this is all that can be got in this condition, though at other times Rakshasa has had a better seat. As to विपम, Cf. Kathâsaritsâgara, Taranga XXIV., st. 137, Mrichchhakatika, p. 265. भिन्न=broken. प्रयुदह=wellsounding drum. नान्दीनाद:=sound of rejoicing. Cf. Kathasaritsagara, Taranga, XXIII., st. 92. असार्=feeble, too weak to bear the noise. The figure of दिशां द्रष्टुं दैध्येम् is applied to the big branches of the tree in the Kâdambarî, p. 23. बहुत्वात् of course goes with नाद:. The metre of the stanza is S'ikharinî. आवितः (p. 279), &c.=I have been made to hear of the enemy's royal splendour, I have been made to see it after being brought here; and now me thinks the efforts of destiny are directed to making me feel it, viz., in the attempt to get a release of Chandanadasa from the hands of the enemy. The metre is Anushtub. भवत See p. 234. It is the Marathi असो. व्यसनसब्रह्मचारिन् (p. 280), literally means, "fellow-student in the school of misfortune." Cf. Kâdambarî, pp. 79-176. कालहरणस्=loss of time, causing delay in killing myself. परसदासीना:=very apathetic or indifferent. प्रत्यादिश्यामहे=we are condemned. Cf. प्रत्यादेशो रूपगवितायाः श्रियाः in Vikramorvas'i, p. 4, and also Kâdambarî, p. 5. मणिकारश्रेष्टी (p. 281)=jewel-merchant. इन्त here must be taken हर्षे, and विभव means property. अश्रोतव्यम् =what one would not like to hear. Cf. Kâdambarî, p. 136. उद्धाय (p. 282)=tying up the neck, for hanging oneself. Cf. Ratnâvalî, p. 43. Suicide to avoid hearing of a friend's misfortune may be seen also at Das'akumâracharita, p. 77, (Calc. ed.) किसीपधि, &c. This division of one stanza into several questions, or several separate sentences, occurs in other places also. Cf. inter alia Venisamhâra, p. 103, and Prasanna Râghava, pp. 80-126. किमझि, &c. = has he been cast off in consequence of the royal displeasure which is little short of fire or poison? "Cast off" here seems to mean cast off from royal favour. नृशंसा प्रतिपत्ति:=wicked proceedings. अभूमि:, &c. (p. 283)=he is not the man for any improprieties. Cf. the analogous use of क्षेत्र and आस्पद in the same sense as सूसि here. The metre of the stanza is S'ikharini. The reading of A. P. given in the notes on तद्दिनाशो (p. 283), viz. सुद्धद्विनाशो, is preferable to the one adopted in the text in yielding a clearer meaning alternative of the interpreted in the same way. My heart is, indeed, trem-

"y Brill Hai"

bling in consequence of the affectionate feelings which I properly entertain on hearing that Chandanadâsa is his dear friend, and that the destruction of such a friend is the motive to his entering fire. [The reading of H. given in the footnote gives a satisfactory meaning.] मतेच्ये व्यवसितस्य=of one engaged in destroying himself. As to शोकदीक्षा (p. 284) Cf. व्यसनसब्धाचारिन before as containing a somewhat analogous figure. The meaning is this—"Here has destiny opened the door for initiating me into a course of grief." Cf. Vîracharita, p. 75, and S'âkuntala, p. 88, and Prasanna Râghava p. 80.

P. 285. अभ्यर्ण:=Near, approached. अर्थवत्ता=wealth, property. विनिमय=exchange scil of the wealth for Chandanadasa's life\_a ransom. पित्न, &c. (p. 286). As to the earlier lines Cf. Mohamudgara. अर्थमनर्थं भावय नित्यम्, &c. As to तद्यो the explanation in the commentary seems the only possible, and is a good one. Ever =misfortune, or evil. (You are ready to cast off that as an evil which is dear to all, and for which sons kill fathers, &c. &c.). र्थोऽयं सोर्थः=that property of yours has accomplished its end,—in being offered for a purpose of benevolence. सति वणिक्त्वे=though you are a trader; a trader, of course, might be expected to be most swayed by selfish motives. The metre of the stanza is S'ikharinî. प्रतिपञ्च=replied. Cf. Målavikågnimitra, p. 7. S'åkuntala, p. 135, Jânakî Parinaya, p. 188. बहुशो ज्ञातम् (p. 287)=I have frequently heard. प्राणहरोऽस्य दण्डः=the punishment for him is death (lit. that which takes away life). गृहजनं याच्यते (p. 288). See Siddh. Kaum. II., 273. शिवरिव, &c. See p. 102 supra. The metre of the stanza is Anushtub. व्यवसायसुद्धद् (p. 289)=friend in any great effort. सजल, &c.—धाराजल is a common expression. See inter alia Prasanna Raghava, pp. 74, 75, 84. The sword, according to the commentator's explanation, is dark-blue like a cloud, and clean like the sky, and has a sharp edge. But see Kathasaritsagara ( व्योमस्यामलनिश्चिश ) and Cf. Sahitya Darpana, p. 240. There is, however, no other good way of interpreting the text as we have The commentator's remarks should be noticed as affording a ground in favour of that in preference to the other reading. अद्या—In the Chandikâs'ataka of Bâna we have the phrase कल्यसि कलहश्रद्धया किं त्रिशूलम् See Indian Antiquary I., 112. In the Prase का हरचापारोपणश्रद्धा. The passages (with white white

Murâri, p. 143) seem to show that अद्धा means, in this context, something like hope. The Medinî gives it as meaning काङ्का. सच्चोत्कवीच, &c.=that sword—the power of which, in consequence of its great virtue, has been seen by my enemies in the test of battle-now moves to some work of daring, me who am unable to govern myself in consequence of affection for my friend. As to विवश Cf. अवश at p. 283 supra, and Gîtâ VIII., 19. Kathâsaritsâgara Taranga XXIII., st. 13, Mrichchhakaṭika, p. 340. The metre of the stanza is Mandâkrântâ. पिश्रानित (p. 290) =indicated, suggested. Cf. Meghadûta, st. understand, know. Cf. Bhartrihari (Vairagya), st. 99, and note.

P. 291. यथार्थी राक्षस: See p. 234 supra. ही हीमाणहे. See p. 219 supra. [The order of speeches according to B. N. H. is to be preferred]. असात्यपादाः is a respectful mode of speaking of असात्य. Similar expressions are गुरुपादाः, आचार्थपादाः &c., and Cf. तातपादाः at Uttararamacharita. p. 168-9. निर्वापितः=extinguished. अपूर्व पुरु-पम् (p. 292)=unfamiliar person. Cf. Kathâsaritsâgara Taranga XVIII., st. 364, Taranga XIX., st. 83. आत्मनो जीवितं रक्षन्तो—for saving their own lives, lest on the rescue of the person ordered to be hanged they should themselves be treated as the hangmen of S'akatadâsa were. त्वरायित:=hastened, expedited. शत्रोमेतेन=with the assent of the enemy,—viz. Chanakya. वधाधिकृतो जनः=the hangmen, the men appointed to the work of killing. 312=But if. See p. 178 supra. I prefer to take the antecedent clause in the third line as अथ न, simply, equivalent to, but if not—that is to say, "if he was not brought to me with the assent of the enemy." The commentator's construction is rather forced, I think. Then कृतकं ताहरलेखम् will mean a fabricated writing of that sort, or कृतकं ताइक्ष्यम्, as our text has it, would mean such a sinful fabrication; as to an meaning evil or sinful. Cf. Siddh. Kaum. II., 229, and note there. तकांक्ट्य=embarking on guesses. The metre of the stanza is Harinî. प्रथमम्=on the former occasion. नीति:=schemes of policy. काळान्तरेण=after some interval of time. See p. 152. सन्द्रतां व्यापत्तिम्=calamity caused by myself,—viz. by entrusting my people to his charge. As to व्यापित Cf. Bhartrihari (Vairagya), st. 105, and note thereon. जातम्—I know it, or I have it. निष्क्रय =exchange ransom. Cf. Raghu II., 55. कल्पयासि,—see परिकल्पित at p. 242 supra, and note thereon, and see, too, Raghu V., 28, XI.,

CC-051,033 atyThe metre of the stangaris Sragdhard eGangotri Gyaan Kosha

## Act VII.

P. 294. विपम. See p. 278 supra. राजापथ्यम्. See p. 100 supra. परिहरत सुदूरण=keep as far from it as possible. The metre of this and the next stanza is Arya. [The verse as read in the text is not metrically correct. Notice H.]. वध्यवेश. See p. 139 supra. कुटुन्बिनी is, of course, wife, as at Raghu VIII., 86. Professor Wilson (Works XII., 154), seems to have had some doubts on this point. त्रमङ्गभीरूणाम् (p. 297)=afraid of any deviation from a right course of conduct. Cf. Raghu XIV., 73, Das'akumara, pp. 90, 96, 157 Calc. ed). उदासीन=those who are indifferent, i. e. do not meddle in the affairs of the नृशंस people referred to. अंसुपाद, &c.=who have, as it were, made their offerings of water (to their dying friend ) by means of the tears they let fall. बाड्याच्या दृष्ट्या=with eyes dull and heavy, owing to their weeping. ज्यवसित (p. 299) must be taken to mean determined or resolved, not undertaken here, so that the next speech of Ch.'s wife may he properly construed. अञ्चत, &c. (p. 300). See p. 209 supra. पश्चिम, Cf. inter alia, Raghu XVII., 8, Mâlatîmâdhava, p. 332, Kâdambarî p. 144, Venîsamhâra, p. 181. समुद्रहमानः (p. 302)=carrying out, completing. शूलायतनाः (p. 303)=hangmen. परिभवक्षेत्रीकृत=made the object of ignominy, Cf. Kadambari, p. 135. मृत्यूलोकपदवी=road to the realms of death. The metre of the stanza is S'ardûlavikridita.

P. 304. त्वदीय, &c.=This is a mere imitation of one part of your noble career. त्वार्थ एव, &c.=I have only attended to my own interests; as, after the dismissal from Malayaketu's court, Râkshasa's life would have been a burden to him especially after Chandanadâsa's death. असजनरूची=which does not satisfy good persons—the Kali age is not an age with which good people can be satisfied. जोशीनरीय यशः=the glory of S'ibi. See p. 102 supra. बुदानाम, &c.=he who being pure in soul, has by his noble conduct eclipsed the achievements even of the Buddhas. Cf. Mâlatîmâdhava, p. 362. and Mâgha XV., 58, and Nâgânanda, p. 164. प्राही, &c.=Here am I, the man for whose sake this person, worthy of veneration, has become your enemy. The metre of the stanza is S'ârdûlavikrîdita.

P. 306. एतंद्र, &c.=Even this I am now bound to hear. CC-O. Prof. Salya Viza Shastri Collection. Digitized By Sticker is eballied i Open the sha आर्यनीति, &c.=the operation of whose interfector is eballied i Open the sha

उत्तङ्ग &c.=red by the mass of its mighty state-craft of Chanakya. flames. As to the figure in the second line Cf. Das'akumara. p. अनेक्प &c .= whose mane still smells of the rutwater of the elephants (killed by him). नैक, &c.=in which there are many alligators and crocodiles. See p. 69 supra. As to a referred to here, see p. 182, where, under other circumstances, Chanakya ridicules the idea. The metre of the stanza is S'ardûlavikrîdita. आकर: &c.,—the sea is called रहाकर, literally a mine of jewels. The metre of this stanza and the text is Anushtub. The speech of Râkshasa is here inappropriate as Chânakya is veiled by the अविनेहा and therefore is not recognizable for Rakshsa. So it comes naturally after असात्य...विशेषणं on p. 308]. कल्पनाक्रेशै:=the trouble of constant mental work for achieving success; for the other sense, the trouble of preparations, Cf. p. 313 infra. &c. (p. 308).—He had ceased to be Malayaketu's अमारा and had failed to carry out his resolve to wreak vengeance on Chandragupta for his treatment of the Nandas, whose samer he had been. Hence the name असाद्य is now लजाकर, as reminding him of what he was and of his ill-success. क्यूटलेखं is the जुमल, but the grammar here is doubtful. It is not quite easy to explain the इति at the end of Chanakya's speech. If the reading is correct, I think it must be taken as syntactically going with the next speech of Chanakya, which is really only a continuation of this, and not a separate one. विकल्प—Cf. p. 227 supra. इत्यधोंके, &c. (p. 309.) See p. 210 supra. संयोग=alliance. नय=device. Cf. नीति and नीत at pp. 96-238 supra. The metre of the stanza is S'ardûlavikrîdita. विभवतक्ष is a very common expression meaning arround. Cf. Mâlavikâgnimitra, pp. 22, 95.

P. 310. The double sense of कुल, is stated by the commentator—fruit and the sharp edge. विपन्न likewise means, gone over to the enemy or merely possessed of bird's feathers, not having been used for their proper purpose of wounding the enemy. As to the bird's feathers going with arrows Cf. Raghu II, 31. They are अध्यक्त, because they are put into the quiver with their sharp part—which is, as it were, their face—inside. निज, &c.=the regulation of having to remain lying in the quiver does not please the arrows. Cf. for a somewhat similar idea Kirâta XVII., 47.

&c.—the commentary notes the double meaning of निगुणीहत. As to तन्त Cf. the note on p. 108 supra. One is certain to vanquish those whom one has got to vanquish, when one's preceptors are wide awake (as to which Cf. Raghu XIV 85), in attending to all affairs, even when one is oneself sleeping. संपन्ना:=they have been accomplished. योजित: &c.—the connexion is indicated in the word अमार्यमुख्यम्. B. E. N. G. seem to be right in omitting the next speech. चाणक्य: । राजानमुपस्त, &c., as राजा, has already approached चाणक्य, and as the speech itself contains nothing more than is already in the previous speech. ऋमेण. See p. 116 supra. The metre of this and the next stanza is Anushtub. पाइण्य. See p. 271 supra. पाइण्य=पडुण. See Siddh. Kaum. I., 654, and Gaṇaratnamahodadhi, p. 218, and Cf. Gîtâ, IV., 13. मुखमाचेन=as a dependant. This seems to result from Chandragupta's calling Râkshasa आर्थ and गुरू in the stanza foregoing.

P. 312. zeq=a suitable subject. The reference in the commentary is to Siddh. Kaum. I., 713, Cf. Mâlavikâgnimitra, p. 16, and note thereon, and Ganaratnamahodadhi, p. 234. जिनाम= aspiring, ambitious. Cf. विजिनीपु p. 195 supra, and Kâdambarî p. 7. नेता is taken by the commentator to mean असाख: rightly, as it means the man who manages all affairs. Cf. Kirâta XVI., 42 and see p. 317 below. As to मित्रहा see pp. 113, 116 supra. कुल्ज, &c .= in the manner of a tree on a river-bank. The metre of the stanza is Vasantatilaka. अगृहीत, &c.=you are showing favour to Chandragupta without accepting the weapon, i. e. accepting office under him. Your favour in coming here is a mere empty thing until you agree to become Chandragupta's minister. माहास्यात् (p. 313) in our text must go with पौरुपस्य, and must mean simply greatness. परिकल्पना=preparation. See pp. 293-307 supra, and Cf., also Das'akumara, p. 43 and commentary. व्यतिकर-संपर्क in Malatimâdhava, p. 344, or Uttararâmacharita, p. 101; and hence प्रसङ्घ as the commentator here takes it, or yast as the commentator on Das'akumāra does. See, inter alia, pp. 45, 54, 69, 84, 87, and see also Kâdambarî, pp. 88, 146, 183, 214. Or ज्यतिकर may mean च्यसन, misfortune or trouble, according to the Medinf. The whole stanza means that owing to Rakshasa the whole of Chandragupta's chorses and elephants have had to be kept in a state of constant readiness. The metre of the stanza is Saidinavi Raditatri Calento sha अन्तरेण see Siddh. Kaum. I., 262. नन्दसंहगुणा: &c. (p. 314), the kindnesses of the Nandas touch my heart, i.e. come back to my recollection (taking गुण to mean quality; the meaning of string will not suit here, as the verb is स्पृश्चित, not आकर्षन्त or any other verb of similar import). स्त्योऽस्मिन् I am a servant—meaning, I am immediately about to become a servant. See Siddh. Kaum. II., 284. व्यापारणीयम्=must be yielded, or used. कार्याणाम्, &c.=the course of events for a long time defies the control even of fate; or, perhaps, of Brahman. Cf. Bhartrihari (Nîti), st. 94. The metre of the stanza is S'ârdûlavîkrîdita. नम: &c.=I bow to that affection for a friend which causes one to undertake anything.

P. 315. मल्यकेती, &c.=I was living in dependence on Malayaketu; for the locative Cf. Manu II. 67. प्रतिसान्यितच्य: see p. 118. सर्वनगरश्रेष्टिपद=the position of principal merchant in all cities of the world. The general release ordered (p. 317) is the traditional mode of signalizing an occasion of rejoicing which is still observed in the courts of Indian princes, and was observed partially by the British Government on the occasion of the proclamation of Queen Victoria as Empress of India. Cf. Raghu III., 20, XVII., 19, Mâlavikâgnimitra, pp. 85-108. अथवा &c.=but now with the minister Råkshasa as manager ( of all affairs ), what work is there for me? Let the bonds of all, except those of horses and elephants, be united. I only, having made good my declaration, will tie up my lock of hair. The metre of the stanza is Anushtub. वाराहोस, &c. (p. 318). The earth is supposed to have been held on the jaws of the boar—the third incarnation of Vishnu—when he raised it out of the waters of the deluge. Cf. Kumara VI., 8. For the expression तनुमास्थितस्य Cf. Kumara V., 84. As to भुजयुगमाश्रिता Cf. Raghu II., 74. राजमूर्त:—this word is meant to indicate that Chandragupta is another incarnation of Vishnu, like the great Boar. There are many representations of the great Boar in the Archæological Remains described in General Cunningham's Reports. See inter alia Vol. VI., 137, 146, VII., 89, 90; X., 48, XI., 25, XII., 45, 54, XV., 11. Some of these are of a very considerable age. The first two references will furnish some rationalistic speculations on the subject. See also as to the Boar Incarnation, Max Muller's India: What it can teach us, p. 137, and note 11. p. 367. The allusion in the commentary is to Kuvalayananda, p. 281. The metre of

CC-cheratanza israbingahanalection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

## ABBREVIATIONS, EDITIONS, &c., USED IN AND FOR THIS VOLUME.

=0000000000

Advancement of Learning, (Bacon), by Selby. Bombay.

Aindra School of Grammarians, by Burnell.

by Durner.

Amarâvati Stûpa, by Burgess, (Archæological Survey of Southern India, No. 3).

Anarghya Râghava. See Murâri. Ancient Geography of India, Vol. I., by Cunningham.

Anugîtâ. See Sacred Books of the

East.

Archæological Survey Reports, by Burgess, Vols. I.-V.

Archæological Survey Reports, by Cunningham. Vols. I.-XVI.

Âryavidyāsudhākara, by Yajnes'var Sāstrī, Bombay.

Bârhut Stûpa, by Cunningham.

Barooah's English Sanskrit Dictionary, Vols. III.

Bhagavadgîtâ, with Madhusûdana Sarasvatî's Commentary, Bombay, 1880.

Bhagavatabhûshana, by Gopalacharya, Bombay.

Bhartrihari's S'atakas, (Bombay Sanskrit Classics).

Bhilsa Topes, by Cunningham.

Bibliographical Index to Historians of India, by Sir H. Elliott,
Part. I.

Brihadaranyaka Upanishad, (Bib-

blotheca Indica ). Brihatsamhitâ, ( ditto ).

Buddha Gaya, by Dr. R. Mitra.

Buddhism, by Rhys Davids. Cathay and the way thither, by

Col. Yule, 2 Vols. Cave Inscriptions of Westerne III. dia, by Burgess and Bhagvanlal (Archæological Survey of Western India, No. 10).

Chandakaus'ik», Calcutta, 1868. Chandikâs'ataka, (Indian Anti-

quary, Vol. I.).

Chhandas Sûtras of Pingala, (Bibliotheca Indica).

Childers' Pali Lexicon.

Chips from a German Workshop, by Max Müller.

Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. I., by Cunningham.

Das'akumâracharita, (Bombay Sankrit Classics). Calcutta, 1869, and Bombay, 1884, (with tîkâs). Das'arûpa, with commentary

(Bibliotheca Indica).

Deccan Poets, by Cavelly Venkat Râmaswâmî. Bombay, 1847.

Dhananjayavijaya. Calcutta, 1871. Dharmasindhusâra, with Marathi Translation, Bombay.

Dynasties of Southern India, by R. M. Sewell.

Essays, by Colebrooke, 2 Vols. Madras, 1872.

Essays, by Prinsep, edited by Thomas, 2 Vols.

Essays, by Wilson, edited by Dr. F. E. Hall.

Fa-Hian's Travels, by the Rev. S. Beal.

Gadyapadyâvali, by S. R. Kirloskar. Bombay, 1876.

Ganaratnamahodadhi, by Eggeling Part I.

Halâyudha's Dictionary, by Aufrecht.

Harshacharita, Calcutta, 1876.

Hemachandra's Dictionary, by 1911 Feb. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

32

Hindu Law, by V. N. Mandlik. Hindu Law Digest, by West & Bühler, (2nd Edition).

Hindu Theatre, (Wilson), by Dr. F. E. Hall, 2 Vols.

History of Ancient Sanskrit Literature, by M. Müller.

History of India, (Elphinstone), 5th Edition, by Cowell.

History of India, (Sir. H. Elliott), edited by Professor Dowson.

History of India, by Meadows Taylor.

History of Indian Literature, by Weber (Trübner's Oriental Series ).

Ibn Batuta, by Lee, London, 1829. India: What it can teach us, by M. Müller.

Indian and Eastern Architecture, by Fergusson.

Indian Antiquary, Vols. I-XII. Jânakî Parinaya, with Marâthi

Translation, Bombay. Journal Asiatic Society, Bengal,

Bombay Branch Royal Asiatic Society.

Ceylon Branch Royal Asia-22 tic Society.

Royal Asiatic Socity Great Britain and Ireland. " " New Series.

Kâdambarî (Bombay Sanskrit Classics ).

Kâmandakî Nîtisâra, by D. R. Mitra. (Bibliotheca Indica).

Kanarese Dynasties, by Fleet. (Reprinted from Bombay Gazetteer). Kathâsaritsâgara, by Brockhaus.

Kavicharitra, by Janardan Ramchandraji, Bombay.

Kirâtârjunîya, Calcutta. 1869. Kîrtikaumudî, (Bombay Sanskrit Classics).

Kumarasambhava, Bombay, 1873. Kuvalayananda. Bombay, 1856. Lists of Antiquities of Madras, by

CC-O. PROWERLY WOLL Exact In Andrew logical in Sabred Books Grace Grace Korla. Survey of Southern India).

Madras Journal of Literature and Science, Vol. XIV.

Mâgha (S'is'upâlavadha), Calcutta, 1869.

Mahâbhârata. Bombay Edition. Mahâbhâshya. Benâres Edition. Maitri Upanishad, (Bibliotheca Indica).

Mâlatî Mâdhava, (Bombay Sanskrit Classics).

Mâlavikâgnimitra, (Bombay Sanskrit Classics).

Mallikâmâruta, Calcutta, 1878.

Manu Smriti, Bombay, 1868. Marco Polo, by Col. Yule, 2 Vols.

Medinî Kos'a. Calcutta. 1873. Meghadûta, Calcutta, 1870.

Mohamudgara in Kâvyasangraha. Calcutta, 1872.

Mrichchhakatika. Calcutta, 1870. Murâri Nâtaka. Calcutta, 1875.

Nagananda with Marathi Translation, Bombay, 1863.

Nirukta, (Biblotheca Indica). Nîtis'ataka, (Bombay Sanskrit Classics).

Nonmissionary Religions, (Lyall's Asiatic Studies).

Panchatantra, (Bombay Sanskrit Classics).

Pâṇini, (Ashtâdhyâyî). Calcutta, 1863.

Pâṇini, by Goldstücker.

Pârvâtîparinaya, with Marathi Translation, Bombay.

Pingala, See Chhandas Sûtras, Prabodhachadrodaya. Calcutta. 1874.

Prasanna Râghava. Calcutta, 1872. Priyadars'ikâ. Calcutta, 1875. Raghuvams'a. Calcutta, 1870.

Râmâyana, by Muktes'vara (Sarvasangraha). Bombay, 1860.

Ratnâvali. Calcutta, 1865. Religions of India, by Barth. Report on Saskrit MSS. by Kielh-

orn. Bombay, 1881. Ritusamhara. Calcutta, 1869.

VII.

Sâhitya Darpana, Calcutta, 1869. Sâhitya Parichaya, by Nîlamani Mukarji. Calcutta, 1880-83.

S'aka, Samvat and Gupta Eras, by

Fergusson.

S'akuntala, by Monier Williams. Samson Agonistes, by J. P. Hughlings, Bombay, 1861.

S'ânkara Bhâshya, (Bibliotheca Indica).

S'ankaravijaya, by Ânandagiri, (Bibliotheca Indica).

S'ankaravijaya, by Mâdhavâcha-

rya, Bombay.

Sânkhyakârikâ in Sânkhyatattvakaumudî. Calcutta, 1871.

Sanskrit Texts, by J. Muir.

Sarasvatîkanthâbharana, by Barooah, Calcutta.

Sarvadars'anasangraha. Calcutta, 1871.

Siddhânta Kaumudî, 2 Vols., by Professor Târânâth. Calcutta, 1863.

South Indian Palæography, by Burnell, 2nd Edition. Transactions of the Orientalists Congress in London.

Transactions of do. Compilation, by Trübner.

Unadi Sûtras, by Aufrecht.

Useful Tables, by Prinsep, in Thomas's Edition of Prinsep's Essays, Vol. II.

Uttararâmacharita, Calcutta, 1870. Vâchaspatya, Dictionary of Professor Târânâth.

Vâsavadattâ, (Bibliotheca Indica). Venîsambâra. Calcutta, 1868.

Viddhas'âlabhâñjikâ. Calcutta, 1873.

Vikramānkacharita, (Bombay Sanskrit Classics).

Vikramorvas'î, (Bombay Sanskrit Classics).

Vîracharita, edited by Trithen. Vishņupurāņa, by Wilson, edited

by Dr. F. E. Hall.

Yājnavalkya Mitāksharā, Bombay. The abbreviations used in this Volume will be easily understood from the full names here given.

## An Alphabetical Index of the Verses occurring in the Mudrârâkshasa.

\*\*\* In the following Index, the first number refers to the Act and the second, to the Verse.

| अक्षीणमक्तिः क्षीणे     | II.,         | 22     | उपलशकलमेत-           | ••• | III.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15     |
|-------------------------|--------------|--------|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| अत्याहिमुहे सूरे        | IV.,         | 19     | उवरि घणं घण-         | ••• | I.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22     |
| अत्युच्छिते मन्त्रिणि   | IV.,         | 13     | उल्लब्धयन्मम         |     | I.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10     |
| अदिसअगुरुएण             | VI.,         | 3      | एक्सगुणा तिथी        | ••• | IV.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20     |
| अन्तःशरीरपरिशोष         | VI.,         | 13     | एतानि तानि तव        | ••• | V.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16     |
| अपामुद्रुत्तानां        | III.,        | 8      | ऐश्वर्यादनपेत-       | ••• | I.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14     |
| अप्राज्ञेन च कातरेण     | I.,          | 15     | कन्या तस्य वधाय      | ••• | II.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16     |
| अम्भोधीनां तमाल         | III.,        | 24     | कन्यां तीव्रविष-     | ••• | V.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21     |
| अलह्न्ताणं पणमामि       | V.,          | 2      | कमलाणं मणहराणं       | ••• | I.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19     |
| अर्थैः सार्द्धमजस्र     | VII.,        | 15     | कर्णेनेव विषाङ्गनैक- | ••• | II.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15     |
| अस्माभिरमुमेवार्थ       | II.,         | 20     | कामं नन्दमिव         | ••• | II.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9      |
| आकरः सर्वशास्त्राणां    | VII.,        | 7      | कार्योपक्षेपमादौ     | ••• | IV.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3      |
| आकारां कारापुष्प        | III.,        | 20     | किं शेषस्य भरव्यथा   | ••• | II.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18     |
| आणंतीए गुणेसु           | V.,          | 9      | किं गच्छामि तपोवन    |     | ν.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24     |
| आनन्दहेतुमपि            | II.,         | 6      | किमीषधपथातिगै-       | ••• | VI.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16     |
| आरुह्यारूढकोप           | III.,        | 27     | कुले लजायां च        |     | ν.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      |
| आर्याज्ञयैव सम          | III.,        | 33     | कृतागाः कौटिल्यो     |     | III.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 6   |
| आलिङ्गन्तु गृहीतधूप     | III.,        | 2      | केनोत्तुङ्गशिखा-     |     | VII.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| आविर्भूतानुरागाः        | IV.,         | 21     | कौटिल्यः कुटिलमित    | į:  | I.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2      |
| आ शैलेन्द्राच्छिलान्त-  | III.,        | 19     | कौटिल्यधीरञ्जु-      | ••• | II.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9      |
| आखादितद्विरद- ···       | I.,          | 8      | कौमुदीं कुमुदानन्दे  |     | IV.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20     |
| इष्टात्मजः सपदि         | II.,         | 8      | कौछ्तश्चित्रवर्मा    |     | I.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6      |
| इह विरचयन्साध्वीं       | III.,        | 6      | कूरब्रहः स केतु-     | ••• | I.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12     |
| इह विरचवन्ताना          | VI.,         | 5      | क्षताङ्गानां तीक्णैः | ••• |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| उच्छिन्नाश्रयकातरेव     | IV.,         | 16     | गम्भीरगर्जितरवाः     |     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| उत्तुङ्गास्तुङ्गकूलं    |              | 12     | गुणवत्युपायनिलये     | ••• | The state of the s | 5      |
| ्राजा खार जिल्ला अरमका- | ri Collectio | n. Dig | अस्पनासेश            | Gan | gotli <del>Gyaa</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n Kosh |
| उचच्छता धुरमका          | 7            |        |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

| गद्रैराबद्धचकं                                                | III.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28     | पादस्याविर्भवन्ती      | I.,         | 2     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------|-------|
| गौडीनां लोघ्रघूली                                             | V.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23     | पादात्रे दशमवधाय       | V.,         | 13    |
| चन्द्रगुप्तस्य विकेतु                                         | V.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17     | पितृन्पुत्राः पुत्रा   | VI.,        | 17    |
| चाणक्रम्मि अकरणे                                              | I.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21     | पुरिसस्स जीविदव्वं     | I.,         | 18    |
| चाणक्यतश्रलित                                                 | III.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31     | पृथिन्यां किं दग्धा    | II.,        | 7     |
| चीयते वालिशस्यापि                                             | I.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      | पौरैरङ्कुलिभिनवेन्दु   | VI.,        | 10    |
| छग्गुणसंजोअदिहा                                               | VI.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | प्रस्रप्रोन्मेषजिह्या  | III.,       | 21    |
| जअदि जलदणीलो                                                  | VI.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      | प्रमृद्गञ्छोतृणां      | VI.,        | 14    |
| जइ इच्छह लिक्खदव्वे                                           | VII.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      | प्रस्थातव्यं पुरस्ता   | V.,         | 11    |
| जगतः किं न विजितं                                             | VII.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13     | प्राकारं परितः         | II.,        | 13    |
| जाणन्ति तन्तजुत्ति                                            | II.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      | प्रारभ्यते न खळु       | II.,        | 17    |
| तीक्ष्णादुद्विजते मृदौ                                        | III.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5      | फलयोगमवाप्य            | VII.,       | 10    |
| त्यंजत्यप्रियवत्प्राणा                                        | I.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25     | वाल एव हि लोके         | VII.,       | 12    |
| त्वय्युत्कृष्टवले                                             | IV.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15     | वुद्धिजलिणज्झरेहिं     | V.,         | 1     |
| दुष्कालेऽपि कला                                               | VII.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5      | भक्तया नन्दकुला        | V.,         | 5     |
| दूछे पचासत्ती                                                 | IV.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | भर्तुस्तथा कछिषतां     | III.,       | 9     |
| दृष्ट्रा मौर्यमिव                                             | II.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21     | भयं तावत्सेव्यादिभ     | V.,         | 12    |
| देवस्य येन पृथिवी                                             | IV.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11     | भूषणाद्युपभोगेन        | III.,       | 23    |
| देवे गते दिव                                                  | VI.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7      | सत्यत्वे परिभाव        | V.,         | 20    |
| द्रव्यं जिगीषुमधिगम्य                                         | VII.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14     | म्ला भद्रभटादयः        | VII.,       | 9     |
| धन्या केयं स्थिता                                             | I.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      | भेतव्यं नृपतेस्ततः     | III.,       | 14    |
| धूर्तिरन्वीयमानाः                                             | III.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10     | मद्भृत्यैः किल सोऽपि   | III.,       | 13    |
| न तावन्निर्वार्थैः                                            | II.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10     | मम विमृशतः कार्या      |             | 2     |
| नन्दकुलकालभुजगीं                                              | I.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9      | मित्रं ममेदमिति        | V.,         | 7     |
| नन्दस्नेह्गुणाः स्पृशन्ति                                     | The second secon | 16     | मित्राणि शत्रुत्व      | V.,         | 8     |
| नन्दैर्वियुक्तमनपेक्षित-                                      | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | 18     | 341 1161 MIBIO         | V.,         | 15    |
| नायं निर्द्धिशकालः                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20     | 3804313441             | V.,         | 3     |
| निर्द्धिशोऽयं सजल                                             | the second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18     | Luga allumid           | VII.,       | 3     |
| नृपोपकृष्टः सचिवा                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 14   | Land Marie Man 300     | II.,        | 23    |
| नेदं विस्मृतभक्तिना                                           | Ш.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5      | मौर्योऽसौ खामिपुत्रः   | V.,         | 19    |
| पणमह जमस्स चळणे                                               | I.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17     | नियम नियमिता •••       | II.,        | 14    |
| पतिं त्यक्ता देवं                                             | VI.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6      | यदि च शकटो नीत         | VI.,        | 19    |
| परार्थानुष्ठाने<br>C-O. Prof. Satya Vrat Shas<br>पाऊण निरवसेस | tri Collectio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n. Dig | zet By the minta eGang | otrVCygan I | Kosta |
| नाजन ।नरवस्त                                                  | 11.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11     | ये याताः किमपि         | I.,         | 26    |

| यो नन्दमौर्यनृपयोः      | TIT         | 7 17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |
|-------------------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|                         | III.,       |      | शोचन्तोऽवनतै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I.,   | 12 |
| यो नष्टानिप वीज         | VI.,        | 8    | रयामीकृत्याननेन्दू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I.,   | 11 |
| राअणिओओ महिओ            | IV.,        | 1    | श्रावितोऽसि श्रियं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VI.,  | 15 |
|                         | VII.,       | 18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V.,   |    |
|                         | IV.,        | 12   | The state of the s | III., | 30 |
| रूपादीन्विषया           | III.,       | 1    | सत्त्वभङ्गभयादाज्ञां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV.,  | 8  |
| लब्बायां पुरि           | III.,       |      | सत्त्वोत्कर्षस्य धात्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III,  | 22 |
| लेखोऽयं न ममेति         | V.,         | 18   | स दोषः सचिवस्यैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III., | 32 |
| वक्षस्ताडनभिन्न         | IV.,        | 5    | सद्यः क्रीडारसच्छेदं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV.,  | 10 |
| वहित जलिमयं             | I.,         | 4    | संदावे तारेसाणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VI.,  | 2  |
| वामां वाहुलतां          | II.,        | 12   | समुत्खाता नन्दा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I.,   | 13 |
| वाराहीमात्मयोने         | VII.,       | 19   | स हि मृशमभियुक्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | III., | 25 |
| विकान्तैर्नयशालिभिः     | I.,         | 23   | साध्ये निश्चित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V.,   | 10 |
| विगुणीकृतकार्मुकोऽपि    | VII.,       | 11   | सासणमिकहन्ताणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV.,  | 18 |
| विना वाहनहस्तिभ्यो      | VII.,       | 17   | युलमेष्वर्थलामेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I.,   | 24 |
|                         | VI.,        | 11   | सुविश्रव्धेरङ्गैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | III., | 3  |
| विरुद्धयोर्भशमिह        | II.,        | 3    | सोत्सेघैः स्कन्धदेशैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV.,  | 7  |
| विष्णुगुप्तं च मौर्ये च | V.,         | 22   | स्तुवन्ति श्रान्तास्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III., | 16 |
| वृष्णीनामिव नीति        | II.,        | 4    | स्मृतं स्यात्पुत्रदारस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V.,   | 14 |
| शनैः झ्यानीभूताः        | III.,       | 7    | खच्छन्दमेकचर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I.,   | 27 |
| शाङ्गीकषीवमुक्त         | VI.,        | 9    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I.,   | 16 |
| शिखां मोक्तं बद्धा      | III.,       | 29   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II.,  | 19 |
| शिवरिव समुद्भूतं        | VI.,        |      | होदि पुलिसस्स वाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VII., |    |
| ासामार्य वाद्यक्षण      | THE RESERVE | -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |



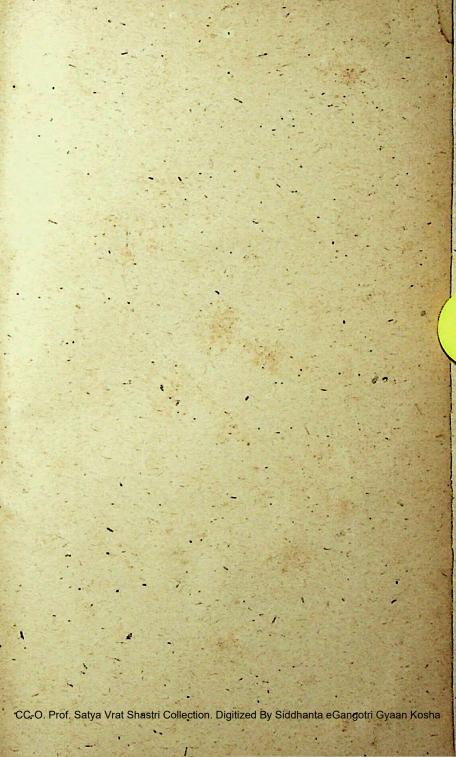



